## क्ष तेठ धनाजी क्ष

न्य० श्री मङ्जेनाचार्य प्रचय श्री जवाहिरलालजी महाराज

व्याख्याना में से-

六

प्रकाशक '

श्री जैन जव।हिर भित्र गंडल,

च्यावर (गज०)



े० २०२४ ) न १६६६ ) वी० स० २४६५ ( ४) ४०

ದ ಆಧ್ಯದ ಅವರ ಅವರ ಅವರ ಅವರ ಅವರ ಅವರ ಅವರ ಅವರ.

```
प्राप्ति स्थान:
  श्री जैन जवाहिर मित्र-मंडल,
  ऊन बाजार, ब्यावर (राज०)
 श्री अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ
 रागड़ी मोहल्ला, बीकानेर (राज०)
श्री हितेच्छु श्रावक मंहल
~ग्त्लाम (राज०)
मुद्रक:
श्रीकृष्ण भारद्वाज
कृष्णा आर्ट प्रेस, नरसिंह गली
व्यावर (राज०)
```

 $\star$ 

लालजी, फनेहमलजी ) सेल टेक्स, इन्कम टेक्स के सुयोग्य सलाह-कार हैं। तृतीय पुत्र (नौरतमलजी इंगलैंड रिटर्न) स्टेट चैंक आफ इिएडया में एजेन्ट पद पर हैं। तथा चतुर्य पुत्र (श्री पन्नालालजी) चाटर्ड अकाउन्टेट की परीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार आप का परिवार बड़ा ही गौरव-शालो है। इस राशि के प्राप्त करने में सस्था के वर्तमान मंत्री श्रीमान् नेमीचन्दजी काकरिया का विशेष सहयोग रहा है। मण्डल की ओर से श्रीमित मानकवरजी धर्म-पत्नी श्री पारसमलजी एव उनके परिवार जनों को हम समस्त समाज की स्त्रोर से धन्यवाद देते हैं।

इस पुस्तक की कीमत श्रीमित मानकंवरजी की उक्त सहायता प्राप्त होने से श्राधी रक्षी गई है।

श्राशा है, प्रन्य भाई-विह्न भी श्रापकी इस उदारता का श्रानुसरण करेंगे।

विनीत:

श्री जैन जवाहिर मित्र मण्डल, व्यावर 🖡

न्वर्गीय सेंट श्री पारममलर्जी चें।रहिया



धनसार सेठ के यहा शुभ नक्षत्र योग में चौथे पुत्र का जन्म हुआ। धनसार सेठ के घर के पीछे के बाग में एक छोटी-सी वाटिका थी। महाराष्ट्र में, प्राचीन घरों के पिछले भाग में छाज भी वाटिकाएँ देखने से छाती है। धनसार सेठ के इस नवजात बालक का नारिबवार गाड्ने के लिये नौकरानी धनसार के घर के पीछे की अशोकवाटिका में गई। उसने नारिबवार गाड़ने के लिये अशोकवाटिका की भूमि में सहज ही कुदाली चलाई। अनायाम वह कुदाली भूमि में गडे हुए एक धातुपात्र से टकराई। दासी ने, उसी समय धनसार सेठ को बुलाकर उससे कुदाली टकराने का हाल कहा। धनसार ने दासी द्वारा बताया गया स्थान खोदा, तो वहा से एक द्रव्यपूर्ण हरडा निकला। द्रव्य से भरे हुए हरडे को देख कर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुन्ना। वह भ्रपने मन में कहने लगा कि यह नवजान बालक बहुत ही पुरयवान जान पडता है। पहले तीन लड़को का नार-विवार गाड़ने के समय तो मुक्ते टका-पैसा अञ्चला पड़ा है, परन्तु इसका नार-बिवार गाड़ने के समय धन े **डा** है, इससे जान पड़ता है कि यह बालक पुरयवान एव ु हार है।

द्रश्यपूर्ण हराडा निकलवा कर सेठ ने उसी स्थान पर वावजात बालक का नारिववार (नाल) गड़वा दिया। फिर उसने सोचा कि नार-बिवार गाड़ते समय मुफ्ते भूमि मे से जो द्रव्य मिला है, वह द्रव्य इस नवजात पुत्र के पुर्य-प्रभाव से ही मिला है। मेरे यहां द्रव्य की कुल कमी नहीं है, इसलिए

प्रतिदिन चन्द्र की कान्ति के समान बढ़ने लगी। घनकु वर जब छाठ पर्प का हुआ तब धनसार सेठ ने उसकी कलाचार्य के पाम विद्या पढ़ने तथा कला सीखने के लिए बँठापा। धनकु वर थोड़े ही समय में विद्यान् एवं कला-निपुण हो गया।

धनकुंबर, माता-पिता और दूसरे सब लोगों को आनन्द देन लगा। उसकी आकृति, प्रियवादिता एव उसके स्वभाद से सब लोग प्रसन्न रहते। धनसार सेठ समय-समय पर अपने छोटे पुत्र धनकुंबर की प्रश्नसा किया करता। वह कहता कि धनकु वर बहुत पुर्यात्मा है। इसके जन्मतं ही स्मि से द्रव्य निकला, यह थोडे समय में तिचा तथा कला से भी सुपरिचित हो गया और सब लोग इससे प्रसन्न रहते हैं, तथा यह सब को प्रिय हैं, इससे इसका पुर्यात्मा होना स्पष्ट है। इसके जन्म के प्रश्नात् मेरे धन-वंभव एव सम्मान में भी वृद्धि हुई है और जो लोग मेरे प्रतिकूल रहते थे, वे भी अनुकूल हो गये हैं। इस प्रभार धनकु वर बहुत ही भाग्य-शाली है।

धनसार सेठ समय-समय पर धनकुंवर की इस प्रकार प्रश्नसा करता रहता। माता-पिता का अपने छोटे पुत्र पर अधिक स्नेह रहता ही है। इस कारण तथा धनकु वर के गुण-स्वभाव आदि के कारण धनसार सेठ धनकु वर से स्नेह भी अधिक रखता और अपने शेष पुत्रों एव अन्य छोगों के सामने धनकु वर के स्वभाव, भाग्य आदि की सराहना भी किया करता। धनसार सेठ द्वारा धनकुंवर की इस तरह की प्रश्नसा, धनसार

प्रतिदित चन्द्र की कान्ति के समान बढ़ने लगी। धनकुं वर जब आठ वर्ष का हुआ तब धनसार सेठ ने उसकी कलाचार्य के पाम विद्या पढ़ने तथा कला सीखने के लिए बँठाया। धनकुं वर थोड़े ही समय में विद्वान् एव कला-नियुण हो गया।

धनकुंबर, माता-पिता और दूसरे सब लोगो को आनन्द देन लगा। उसकी आकृति, प्रियमादिता एव उसके स्वभाव से सब लोग प्रसन्न रहते। धनसार सेठ समय-समय पर अपने लोटे पुत्र धनकु वर की प्रशसा किया करता। वह कहता कि धनकु वर बहुत पुर्यात्मा है। इसके जन्मते ही स्पृप्ति से द्रव्य तिकला, यह थोडे समय में त्रिद्या तथा कला से भी सुपरिचित हो गया और सब लोग इससे प्रसन्न रहते हैं, तथा यह सब को प्रिय है, इससे इसका पुर्यात्मा होना स्पष्ट है। इसके जन्म के प्रश्चात् मेरे धन-वभव एव सम्मान में भी वृद्धि हुई है और जो लोग मेरे पतिकूल रहते थे, वे भी अनुकूल हो गये है। इस प्रकार धनकु वर बहुत ही भाग्य-शाली है।

धनसार सेठ समय-समय पर धनकुं वर की इस प्रकार प्रश्नसा करता रहता। माता-पिता का अपने छोटे पुत्र पर अधिक स्नेह रहता ही है। इस कारण तथा धनकुं वर के गुण-स्वभाव आदि के कारण धनसार सेठ धनकु वर से स्नेह भी अधिक रखता और अपने शेष पुत्रों एवं अन्य छोगों के सामने धनकु वर के स्वभाव, भाग्य आदि की सराहना भी किया करता। धनसार सेठ द्वारा धनकुं वर की इस तरह की प्रशंसा, धनसार के तीनों च्येष्ठ पुत्रों को असहा जान पड़ने लगी, वे पिता द्वारा की जाने वाली धनकु वर की प्रशसा को अपनी निन्दा समझने लगे। तीनों भाई आपस में पिता के कार्य की समा-लोचना करके कहने लगे, कि धनकु वर की प्रशसा द्वारा पिता हमारी निन्दा करते हैं, यह अनुचित है।

तीनों भाइयों ने आपस में सलाह करके एक दिन अव-सर देखकर धनसार सेठ से कहा कि—पिताजी, धनकुं वर हमारा भाई एव स्तेहभाजन है, फिर भी आप धनकुं वर तथा उसके भाग्य की समय समय पर इतनी अधिक प्रशंसा कर हालते हैं, जो कि हमारे लिये असहा हो जाती है। हम ऐसा समझने लगते हैं, कि धनकु वर की प्रशंसा द्वारा आप हमारी निन्दा कर रहे हैं। आप धनकु वर की वहुत प्रशंसा करते हैं इससे हमें दु:ख होता है, हमारा अपमान होता है और धन-कुं वर भी विगड़ता है। इसलिए आप धनकुं वर की प्रशसा न किया करें। दूसरे लोगों के तथा स्वयं धनकुं वर के सन्मुख, आपका धनकुं वर की प्रशंसा करना नीति-विरुद्ध भी है। नीति में कहा है.—

> प्रत्यत्ते गुरव स्तुत्या' परोक्षे मित्र-बान्धवा:। कर्मान्ते दास-भृत्याश्च पुत्राश्चेव मृता स्त्रिय ॥

श्रर्थात्—गुरु की प्रशसा गुरु के सन्मुख की जाती है। मित्रों तथा वन्धु वान्धवों की प्रशसा परोक्ष में - उनकी श्रनुपस्यित में की जाती है। नौकर-चाकर की प्रशंसा कार्य समाप्त हो जाने पर की जाती है श्रीर पुत्र एवं स्त्री की प्रशंसा उनके मरने के पश्चात् की जाती है।

इसके अनुसार पुत्र की प्रशासा पुत्र की मृत्यु के पश्चात् तो की जा सकती है, परन्तु आप धन्ना की प्रशासा धन्ना के सन्मुख ही करते हैं, जो इस नीति-वाक्य के प्रतिकूल भी है। इसलिए आप धन्ना की प्रशासा न किया करें, तो अच्छा। आपके लिए धन्ना की प्रशंसा करने का कार्य शोभास्पद भी नहीं है।

श्रपने पुत्रों का कथन सुनकर धनसार सेठ सोचने लगा कि मेरे ये पुत्र मूर्ख श्रोर ईपील हैं। धनकु वर इनका छोटा भाई है, इसलिए उसकी प्रश्नसा को श्रपनी निन्दा समझकर दु:खी होते हैं। इस प्रकार सोचते हुए उसने श्रपने लड़कों से कहा, कि—मैं धनकु वर की प्रशंसा करता हूँ उसमें तुम्हें श्रपनी निन्दा मानने का तो कोई कारण नहीं है। बल्कि वह तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए तुम्हें उसकी प्रशसा सुनकर श्रीर प्रसन्न होना चाहिए। इसके सिवा मैं उसकी जो प्रशसा करता हूँ वह मूठ भी नहीं है। किर तुम्हें बुरा लगने का क्या कारण है ?

पिता का यह कथन सुनकर तीनों भाइयों की आंखें चढ़ गई। वे कहने छगे कि — हम तो सोचते थे कि हमारा कथन सुनकर आप भविष्य में धन्ना की प्रशाना न करने के लिए हमें विश्वाम दिलावेंगे, लेकिन आप तो और उसकी प्रशासा की पुष्टि कर रहे हैं। आप उसको पुष्यात्मा और सद्भागी कहते हैं तो क्या हम तीनो पापात्मा और दुर्भागी हैं ?

वनमार ने उत्तर दिया, कि-मैंने तुम लोगों को पापात्मा या दुर्भागी ता कभी नहीं कहा। मैने तो केवल उसकी प्रशसा की है जीर वह भी उमका नार-बिवार गाड़ते समय धन निकलने, विद्या-वुद्धि छादि में उसके निपुण होने और उसकी सर्वप्रियना के कारण।

लडकों ने कहा-त्रस, नार-विवार गाड़ते समय धन निकलने के कारण ही आप उसको सद्भागी कह कर उसकी प्रश्नाना करते हैं। हमारी दृष्टि में यह कोई सद्भाग्य की वात नहीं है, किन्तुं हम नो ऐसा समझने हैं कि धनकु वर को आप सुयज देना चाहते थे, उसके जन्मोत्सव में आप हम लोगों के जन्मोत्सव की अपेक्षा अविक व्यय करना चाहते थे, इसलिए आप ही ने वादिका में धन का हण्डा गड़वा दिया और हण्डा निकाल कर वह प्रसिद्ध कर दिया कि नार-विवार गाड़ते समय धन निकला। ऐसा करके आपने धन्ना को सद्भागी भी चताया और उसके जन्मोत्नव में वह द्रव्य भी व्यय कर दिया। घर में से निकाल कर इतना धन व्यय करने में हम लोगों के कारण आपको संकोच रहता, आपको यह भय था कि इतना धन व्यय करने में लड़के किसी प्रकार की बाधा डाल देंगे, इसलिए आपने यह मार्ग निकाला। ऐसी द्या में हम लोग धनकुंवर को सद्भागी कैसे मान सकते हैं। हमारी ममझ से तो धन-कु वर दुर्भागी है। उसके जन्मते ही घर में से इतना धन व्यय हुआ, व्यापार की भी अवनित हुई और हमारे आपके बीच मतसेद भी उत्पन्न हुआ। धन्ना में अभी से ऐसे ऐसे दुर्गुण हैं कि कुछ कहा नहीं जाता, और सम्भव है कि कुछ समय पश्चात् वह कुछ-कलङ्क सिद्ध होकर सारा कुछ ही नष्ट कर डाले। कहा ही है—

> एकेन शुष्क-वृत्तेण दह्यमानेन वन्हिना। दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रोण कुल यथा।।

श्रर्थात्—जिस तरह श्राग से जलता हुत्रा एक ही सृखा वृक्ष सारे वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है।

छड़कों की बात के उत्तर में धनसार सेठ ने कहा कि—
तुम्हारा यह कथन सर्वथा मूठ है, कि वाटिका में से जो धन
निकला वह मेरा ही गड़वाया हुआ था। धनकुं वर के जन्मोसिव में अधिक व्यय करने के लिए मुक्ते ऐसा करने की आवश्यकता भी न थी, न मुक्ते तुम लोगों की ओर से किसी प्रकार
की बाधा उपस्थित होने का भय था। घर का सब द्रव्य मेरा
ही कमाया हुआ है, इसलिये में किसी प्रकार का भय करता
भी क्यों ? वास्तव में तुम लोग असहनशील हो, इसी कारण तुम
से धनकुं वर की प्रशसा नहीं सही जाती और तुम लोग उसके

लिए ऐसा कहते हो ! तुम लोग जब मेरे पर भी धन गाडने आदि का दोपारोपण करते हो, तब बनकु वर में दुर्गुण वताओं इसम क्या आश्चर्य हैं!

वनसार के तीना पुत्र अपने पिता की वातें मुनकर कुछ कुछ से हो उठे। वे कहने लगे कि यदि अजोकवादिका में आपने धन नहीं गड़वाया था, किन्तु धन्ना के सद्भाग्य से ही धन निकला था और इसी कारण आप उसको सद्भागी कह कर उसकी प्रशसा करते हैं, तथा उसकी अपेक्षा हमें हतभागी मानते हैं, तो हम यह कहते हैं कि नद्भागी कीन है इसका निणय कर लिया जावे। आप इस विपय की परीक्षा का उपाय निकालिये और उस उपाय द्वारा सद्भाग्य दुर्भाग्य की परीक्षा कर ढालिये। यदि परीक्षा में हम लोगा की अपेक्षा धनकु वर सद्भागी सिद्ध होगा तब तो हम लोग स्वयं ही चुप हो जावेंगे, अन्यथा आपको उसकी प्रशसा वन्द करनी होगी।

पुत्रों के इस कथन के उत्तर में धनमार सेठ ने कहा कि—इस विषय की परीक्षा में तुम लोग यशस्वी वन सकोगे, इसमें मुक्ते तो सन्देह ही हैं। मेरी समझ में जहा नम्नता, सरलता, गुण-माहकता तथा प्रियवादिता है, वहीं सद्भाग्य है श्रीर जहा ईषां, द्वेप उद्युद्धता एवं श्रसहिष्णुता है, वहीं दुर्भाग्य है। इसलिए मैं यही कहता हूं कि ऐसे प्रपच में न पड़ो, किन्तु सरलता रखो श्रीर धन्ना के प्रति कुपापूर्ण व्यव-हार करो।

तीनों लड़कों से इस प्रकार कह कर धनसार सेठ ने अपने किन्छ पुत्र धनकु वर अथवा धन्ना को बुलाकर उससे कहा, कि--वेटा धन्ना ये तीनो तुम्हारे वड़े भाई हैं। वड़ा भाई पिता के तुल्य आदरणीय होता है, इसलिए तुम्हारी ओर से इनका किसी भी समय अनादर न हो इसका ध्यान रखना और इन्हें अपना अद्धेय मानकर इनकी आज्ञा का बरावर पालन करना। इसी प्रकार इन लोगों का कर्च व्य है कि तुम्हें पुत्र से भी अधिक प्रिय मान कर तुम पर सदैव कुपा रखें।

पिता का कथन सुन कर धनकु वर ने कहा—पिताजी,

आज यह कहने की आवश्यकता क्यो हुई १ मै तो इन भाइया
को आप के ही तुल्य मान कर सोचता हूँ, कि मेरे चार पिता
हैं, इसिलए मेरे समान सद्भागी दूसरा कौन होगा ! मै,
इनके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करने के लिए सदैव
तैयार रहता हूँ, और ऐसा करना मेरा कर्त व्य भी है।

धनसार श्रीर धन्ना की बातें सुन कर बन्ना के तीनो भाई श्रापस मं कहने छगे, कि—पिता-पुत्र कैसी कपटभरी बातें सुना रहे हैं। जैसे इनका कपट कोई समझता ही न हो। इम तरह की मीठी बातें करना कपटिया का स्वभाव ही होता है। नीतिकारों ने कहा ही हैं:—

असती भवति सलज्जा, क्षार नीरं च शीतल भवति। दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति च धूर्तं जनः॥ अथान् — हराचारिणी स्त्री लक्जावती होती है, खारा जल ठण्डा होना है, पाखण्डी ज्ञानी बनता है, ख्रीर धूर्त लोग प्रिय चोलने वाले होते हैं।

श्चापस में इस तरह कहते हुए तीनों आई धनसार से दोले कि—पिताजी, श्चाप इस तरह की बातें रहने दीजिये। ऐसी बातों से कोई लाभ नहीं है। बनसार ने उनसे पूछा कि फिर तुम लोग क्या चाहते हो ? उन तीनों ने उत्तर दिया कि श्चाप हम तीनों की श्चपेक्षा धन्ना को बड़ा सद्भागी मानते हैं, इसलिए किसी परीक्षा द्वारा इस विषय का निर्णय हो जाना चाहिए।

प्रपनं तीनो लडकों का आग्रह मान कर धनसार सेठ ने अपने चारों लडकों को तीन तीम माझा सोना देते हुए कहा कि—इस सोने द्वारा एक दिन कमाई करके जो यह मेरा मोना मुक्ते लौटा देगा और उस एक दिन की कमाई से अपने सारे लुटुन्व को भोजन करा देगा वही सद्भागी है। जो लुटुन्व को जितना अन्छा भोजन करावेगा, वह उतना ही वडा सद्भागी साना जावेगा और जो अपेक्षा कुत जितना चराव सोजन करावेगा, वह उतना ही हतभागी माना जावेगा।

धनसार के तीना लड़जों ने पिता द्वारा कही गई वात स्वीकार करके तीस तीस माजा सोना ले लिया, छोर फिर यहा कि—माग्य-परीक्षा के लिए छापने जो मार्ग निकाला है वह तो ठीक है, परन्तु आप, हम तीनों भाइयों में भेद क्यों डालना चाहते हैं। धन्ना के भाग्य के सामने हम तीनो ही के भाग्य की परीक्षा होनी है, इसलिए हम तीनो आपके द्वारा दिये गये सोने द्वारा तीन दिन तक सिमलित न्यापार करेंगे, और तीन दिन तक कुटुम्ब के लोगों को भोजन करा देंगे। लड़कों के कथन को सुन कर सेठ ने उनसे कहा कि— ठीक हैं, तुम लोग ऐसा करो। उन तीनों से यह कह कर सेठ ने धन्ना से कहा कि—तुम अभी तीन दिन तक कुछ न्यापार न करो, चौथे दिन न्यापार करना। धन्ना ने पिता का यह कथन स्वीकार किया और सोना लौटा दिया।

धनसार के तीनों पुत्र, पिता द्वारा दिया गया तीस तीस माशा सोना लेकर व्यापार करने के लिए चले। उन्होंने तीन दिन तक खूब परिश्रम किया, फिर भी उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं हुआ। उन तीन दिनों के लिए उन्होंने कुटुम्ब के लोगों को पहले से ही भोजन के वास्ते आमन्त्रण दे रखा था, इसलिये उन्हें कुटुम्ब के लोगों को भोजन तो कराना ही पड़ा, परन्तु उनको व्यापार में अधिक लाभ नहीं हुआ था इसलिए वे कुटुम्ब के लोगों को अच्ला भोजन न दे सके। उनने कुटुम्ब के लोगों को ऐसा रुखा-सूखा भोजन कराया, जो नित्य के साधारण भोजन से भी गया बीता था। उनके द्वारा कराये गये भोजन से कुटुम्ब के लोग असन्तुष्ट ही रहे, और कुल लोग तो आस्वस्थ भी हो गये। यह देखकर धनसार ने उनसे कहा— तुमने यह क्या किया। यदि तुम लोगों को पर्याप्त लाभ नहीं

हुआ था, तो मुझमे कहने। मैं क़ुदुम्ब के छोगों को ऐसा भोजन करा देता, जिससे वे अस्वस्य या असन्तुष्ट तो न होते। पिता के इस क्यन के उत्तर में तीना भाई रुष्ट होकर कहने लगे कि हम तीनों ने अपनी जिक्त रूर व्यापार में प्रयत्न किया, किंग् भी यदि जिविक लाभ नहीं हुआ तो इसका हम क्या तरें। क्या शुटुन्य के लोगों को अपने किसी गरीय शुटुल्बी के यहा गरीवी का सोजन न जरना चाहिए। हम से जो कुछ हुत्रा, वह हमने किया जब देखेंगे कि आपका महुभागी वेटा थना क्या करता है और केमी कमाई करके कुटुम्ब के लोगो को कमा प्रन्छ। योजन देता है। पुत्रों के कथन के उत्तर में वननार ने कहा कि जो हुआ मा हुआ, लेकिन अब शान्त रही 'प्रीर भाई-भाई प्रतिस्पद्धी न करो। धन्ना तुम तीला से छोटा है। जद तुम लोग भी ध्यधिक कमाई न कर सके, तो वह केसे कर मकेगा! ऐमी दक्षा में कुटुम्ब के लोगों को व्यर्थ ही कण्ड में टाठ कर अपने घर की हमी कराना अनुचित है।

धनमार सेठ के जथन के उत्तर में तीनों लड़के नाराज होकर कहन लगे कि—ऐपा न होगा! श्रापको धन्ना की परीक्षा लेनी ही होगी। लड़कों की हठ देखकर धनसार ने घन्ना को युलाया श्रीर उसमें कहा कि—तुम मुझ से तीम माजा सोना लेकर उमसे एक दिन व्यापार करों श्रीर उस एक दिन के व्यापार की श्राय से कुटुम्य के लोगों को भोजन कराश्रो। पिता की बात सुनकर धन्ना ने बनसार से प्रार्थना की कि— पिताजी, यद्यपि वणिक पुत्र होने के कारण वाणिक्य करना मेरा व्यवसाय ही होना चाहिए, परन्तु झभी मैं बालक हूं, इस योग्य नहीं हूं कि स्वतन्त्र रूप से व्यापार करके श्रव्छी श्राय कर सकूं। यदि मैं ऐसा कर भी सकू, तब भी मुक्ते भाइया की प्रतिस्पद्धी में न उतरना चाहिए। यदि मेरे ज्येष्ठ बन्धुगण मुझ से श्रसन्तुष्ट हो, तो या तो सुक्ते विदेश मेज दीजिये या श्रलग कर दीजिये, परन्तु भाइयों की प्रतिद्वन्द्विना में न उतारिये। ऐसा करने से हानि की ही सम्भावना है।

धन्ना का कथन सुन कर धनसार ने अपने तीनों छडकों से कहा, कि धन्ना ठीक कहता है। यदि तुम लोग कहो, तो मैं धन्ना को विदेश भेज दूं, या इसे अलग कर दूं। यह अपने बड़े भाइयों की प्रतिस्पद्धी नहीं करना चाहता।

धनसार के कथन के उत्तर में धन्ना के तीनो भाई कहने छंगे कि—न्न्रापकी इस युक्ति को रहने दीजिये! न्नापने हम छोगों की परीक्षा लेकर कुटुम्ब के छोगों के सामने हमको तुच्छ बनाया, त्रीर श्रव धन्ना की परीक्षा के समय टाछ। दूछी करते हैं! धन्ना को विदेश मेजन या श्रहण करने की बात पर फिर विचार करेंगे। श्रमी तो जिस तरह हमारी परीक्षा छी, उसी तरह धन्ना की भी परीचा छीजिये।

भाइयों का कथन सुनकर धन्ना भी आवेश में त्रा गया। उसने धनसार से कहा कि पिताजी, सेरे भाइयों की इच्छा ेसी ही है तो मैं भी परीक्षा दूंगा। कला श्रीर विद्या में घन्ना ने जकुनजास श्रादि भी मीखा था। उमने जकुन देखकर घनसार सेठ से तीस माशा मोना लिया, तथा ज्यापार करने के लिए घर से निकल पड़ा। घनमार सेठ के घर से कुछ ही दूर ईश्वरदत्त नाम के एक सेठ की दुकान थी। श्रापने घर से निकल कर धन्ना ईश्वरदत्त संठ की दुकान पर श्राया। उम समय ईश्वरदत्त सेठ एक पत्र पढ़ रहा था। उम पत्र के उल्टे श्रक्षर पत्र की दूसरी श्रोर भी दिग्नाई दे रहे थे। धन्ना ने उल्टे श्रक्षरों को पढ़कर पत्र का श्राय समझ लिया। उमने जान लिया कि यह पत्र श्रमुक जगह का है श्रीर इममें लिखा है कि श्रमुक बजाग श्रमुक-श्रमुक माल लेकर शा रहा है, माल श्रन्छा है, खरीद लेना।

पत्र का प्राश्य ममझ कर धन्ना श्रपने घर श्राया।
उधर ईश्वरत्त सेठ ने पत्र पढ कर श्रपने मुनीम-गुमाश्तों को
त्राता ही, कि तुम लोग भोजन करके नगर के श्रमुक मार्ग
पर जात्रो। उबर मे श्रमुक बजारा श्रमुक-त्रमुक माल लेकर
त्रा रहा है, वह माल रारीट लेना। सेठ की श्राज्ञानुमार
उसके मुनीम गुमाश्ते भोजन श्रादि मे निवृत्त होकर खाना
हो उसमे पहले धन्ना बांडे पर बठ कर उम श्रोर खाना
हो गया, जिथर मे बजारा श्रा रहा था। बजारे के समीप
पहुँच कर धन्ना ने श्रपना परिचय देते हुए उममे
कहा, कि—सैंन रान को खपना परिचय देते हुए उममे
कहा, कि—सैंन रान को खपना में यह देखा, कि तुम माल लेकर
पुरपइठान नगर को त्रा रहे हो। यह स्वप्न देखकर मैंने सोचा
कि मुक्त ब्यापार करना है, श्रय तक मैंने व्यापार कभी नहीं

किया है, इसिछए तुम्हारे माल को खरीद द्वारा मैं व्यापार प्रारम्भ कर्छ ।

पन्ना ने बजारे से सृदुता-सरी वातें की। घन्ना की वातों से बजारा प्रभावित हो गया। उसने कहा कि—मुक्ते तो घ्रापना साल वेचना ही है। तुम साल देख कर साब कहो। यदि हो गया तो सब साल तुम्हे ही दे दूंगा।

धन्ना ने पाल देख कर वजारे से भाव तय किया, श्रीर सब माल का सोदा करके सोदे की साई (बयाना) में उसने श्रापने पिता से प्राप्त तीस माज्ञा सोना वजारे को दे दिया। सोदा पक्का कर के, धन्ना वहीं पर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा।

सौदा हो जाने के जुछ देर पश्चात् ही ईश्वरदत्त सेठ के मुनीम गुमारते बजारे के पास आये। वे लोग बजारे से कहने लगे, कि—आप हमारे शहर में माल लाये, यह बहुत प्रसन्नता की बात है। देखें, आप कौन-कौनसा और कैसा माल लाये हैं। ईश्वरदत्त के मुनीम गुमारतो के कथन के उत्तर में बजारे ने कहा, कि—अब माल देखने से क्या लाभ। माल का सौदा हो चुका है, और मैं माल बेच चुका हूँ। अब तो मैं माल देकर मूल्य लेने का ही अधिकारी हूँ।

बजारे का यह कथन सुनकर ईश्वरदत्त सेठ के मुनीम गुमारते त्राश्चर्य में पड़ गये । उन्होंने बजारे से पूछा कि— तुम्हारा माल किसने खरीद लिया है ! वजारे ने उत्तर दिया, कि—धनमार मेठ के लड़के बन्ना ने खरीद लिया है, जो उस वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा है।

ईश्वरदत्त मेठ के मुनीम गुमाश्ते आपस में कहने लगे, कि—यह तो अच्छा नहीं हुआ। इस माल के भरोसे सेठ ने वहुनों से मीदा कर लिया है, और माल धन्ना ने खरीद लिया! धन्ना को यदि यह माल्म हो जावेगा, कि ईश्वरदत्त सेठ ने माल इना कर लिया है. तो वह माल का बहुत मुनाफा मागेगा। इमलिए यहीं पर धन्ना को कुछ मुनाफा देकर उससे गाल खरीद लेना चाहिए। खाली हाथ जाकर सेठ को मुंह कैसे बनावेगे।

उस प्रकार सोचकर ईश्वरदत्त सेठ के मुनीम गुमाश्ते धना के पान गये। उन्होंने धन्ता से माल के सम्बन्ध में यान चीन की, फ्रांर प्रन्त में यह तय हुन्या कि धन्ता एक लाख रूपया गुनाफा लेकर माल ईश्वरदत्त सेठ को हे है। धन्ता ने एक लाख रूपया गुनाफा लेकर माल ईश्वरदत्त सेठ को हे है। धन्ता ने एक लाख रूपया गुनाफे एक माल छोड़ दिया। उसने ईश्वर को सेठ के गुनीम से एक लाख रूपये की हुएही लिखवा ली, श्रीर साई में दिया हुन्ना तीस माशा सोना वापस लेकर प्रपनं घर चला श्राया। घर श्राकर उसने धनमार सेठ को तीस माशा सोना वापस कर दिया। धनसार सेठ ने उससे पूछा कि—इस माने द्वारा तून क्या कमाया? धन्ना ने वंजारे के गाल के मोह का बृतात सुनाकर धनमार से कहा, कि—खाप की छपा से मैंने एक लाख रूपया प्राप्त किया है।

दूसरे दिन धन्ना ने प्राप्त एक लाख रुपये में से एक हजार रुपये द्वारा तो कुटुम्बिया को भोजन कराने की व्यवस्था की और शेष ६६ हजार रुपयों के वह तीन जोड़ आभूषण लाया। यह करके धन्ना ने कुटुन्बियों को भोजन के लिए श्रामन्त्रित किया । कुटुम्ब के छोगों ने धन्ना के भाइयों द्वारा कराये गये भोजन को दृष्टि में रख कर—पहले तो धन्ना का श्रामन्त्रण श्रस्वीकार कर दिया, परन्तु श्रन्त मे धन्ना की नम्रता ऋौर वाक्पटुता से सब ने ऋामन्त्रण स्वीकार कर लिया। धन्ना ने, सब कुटुन्बियों को श्रेष्ठ तथा रुचिकर भोजन कराया। धन्ना द्वारा दिये गये भोजन से प्रसन्न होकर कुटुम्ब के सब लोग धन्ना की प्रशसा करने लगे। कुटुन्बियों को भोजन करा चुकने पर धन्ना ने सब के सामने अपनी तीनों भीजाइयों को एक-एक जोड आभूषण भेंट करके उनसे प्रार्थना की, कि - आप तीनों मेरे लिए माता के समान है, श्चापने प्रेमपूर्वक मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए आप यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिये।

धन्ता द्वारा भेंट किये गये आभूषण पाकर छोर उसकी नम्न प्रार्थना सुनकर धन्ता की तीनों भोजाइयां गद्-गद् हो उठीं। वे धन्ता को धन्यवाद देने लगी। उपस्थित कुटुम्बी लोग भी धन्ता की प्रशासा करने लगे। धनसार सेठ भी धन्ता द्वारा की गई सब व्यवस्था देखकर बहुत प्रसन्त हुआ। इस प्रकार छोर सब लोग तो धन्ता से प्रसन्त हुए, लेकिन धन्ता के तीनों भाई धन्ता द्वारा कुटुम्ब को दिया गया भोजन देखकर

तथा सब लोगों के मुहसे वन्ना की प्रशसा सुनकर जल गये। वन्ना ने उनकी पित्तयों को श्राभूषण दिये यह बात भी उनका हदय जलाने वाली ही हुई।

धन्ना के भाइयां को इस परीक्षा की घटना पर से जान हो जाना चाहिये या ख्रार उन्हें पिना द्वारा की जाने वाली धन्ना की प्रश्नमा ठीक माननी चाहिए थी। धनसार की नगह उन तीना भाइयां की पित्नयों ने भी ख्रपने-ख्रपने पित से धन्ना की प्रश्नमा की, ख्रीर उसे सद्भागी बताया। साथ ही फुटुम्ब के लोग भी धन्ना की प्रश्नमा करने थे। इन सब बातों को हिए में रावकर धन्ना के लिये उनकी प्रश्नमा ख्रमहा न होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धन्ना की प्रश्नमा सुनकर उन नीनों का हुस्य द्राय हो उठा। हुएटों का यह स्वभाव ही होना है। भर्व हिर ने कहा है--

अक्रमणत्यम मारणविष्रह परधने वरयोपिति च स्पृहा । सुजन-वन्धुजनेष्यमहिष्साुता प्रकृतिमिद्धमिद् हि दुरात्मनाम् ॥

श्रणीत—निर्देयता रग्यना, निष्मारण लडाई झगड़ा करना, पर धन, परस्त्री पर मन चलाना, श्रीर सङ्जनों तथा पन्धुजनों की उन्नित पर कुइना, ये छ. श्रवगुण दुष्टों में स्वभाव में ही होते हैं।

पना की प्रश्नमा में जलने हुए धन्ना के तीनो भाई प्रापन में कहने लगे कि—श्रापन के तो केवल पितानी ही घन्ना की प्रशंसा करते थे, लेकिन श्रव तो कुटुम्ब के सभी लोग धन्ना की प्रशंसा करने लगे हैं। साथ ही, नगर में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। नगर के लोग भी कहते हैं, कि धन्ना बहुत होशियार श्रौर व्यापार कुशल है! उसने ईश्वरदत्त सेठ के यहां पत्र को पीछे की श्रोर से पढ़कर बजारे का माल खरीद लिया, श्रौर फिर ईश्वरदत्त से ही एक लाख रुपया मुनाफा ले लिया। इस तरह दूसने लोग तो धन्ना की प्रशसा करते ही हैं, लेकिन हमारी पित्नयां भी उसकी प्रशसा कर रही हैं, धन्ना ने श्राभूषण देकर उन्हें भी स्वयं की श्रोर कर लिया है। इस प्रकार धन्ना की प्रशसा के सम्मुख हम लोग तुच्छ बन रहे हैं।

धन्ना की प्रशसा पर पानी फेरने का विचार करके तीनो भाई फिर धनसार सेठ के पास गये। उन्होंने प्रसङ्ग निकालकर धनसार सेठ से कहा कि—पिताजी, हमने आप से कहा ही था, कि धन्ना में बहुत दुर्गुण हो गये हैं, आप धन्ना की प्रशसा मत कीजिये। लेकिन आप नहीं माने। अन्त में उसका दुर्गुण प्रकट हुआ। ही, और नगर के सब लोग उसकी निन्दा कर रहे हैं। आपने भाग्य परीक्षा के लिये जो तीसनीस माशा मोना दिया था, हम लोगा ने उस सोने द्वारा व्यापार ही किया, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कोई अनुचित कार्य नहीं किया। लेकिन धन्ना ने तो ईश्वरदत्त सेठ के यहां उसके नाम का पत्र पीछे की ओर से पढ़कर उसकी आड़त में आने वाला माल खरीद लिया और फिर उसी से एक लाख रुपया मुनाफा ले लिया। धन्ना का यह कार्य कैसा अनुचित

या। इस कार्य के कारण धन्ना की सब जगह निन्दा हो रही है। भविष्य से उसे अपनी दुकान पर कीन आने देगा! साहूर कार के लड़ के लिए यह कितने कलक की बात है। इसके मित्रा उसने रेवल नीस माजा सोने के आधार पर कितना अविक माल प्रशिव हाला था। यह तो अच्छा हुआ कि ईश्वर दन जो उस माल की आवश्यकता थी इसलिए उसने नका देकर भार ले लिया, लेकिन यदि वह माल न लेता और सब गाल धन्ना के ही गले पड़ना तो केमी कठिनाई होती! उस दशा में प्रनिष्ठा बचाना कठिन हो जाता। इसलिए हम आपसे कहन है, कि—आप धन्ना की ब्यर्थ प्रशंसा करके अनुचित काम करने के लिए उसका माहम मत बढ़ाइये।

लड़ को बात सुनकर धनमार सेठ ने अपने मन में सोना, कि मेरे इन लड़ को से अपने छोटे भाई धन्ना की बड़ाई नहीं गरी जाती। जिस प्रकार वर्षा होने पर और सब वृत्त नो हुने हो जाते हैं, लेकिन जवास सूख जाते हैं, उसी तरह दूसरे सब लोग तो धन्ना वी प्रशास करके या प्रशास सुनकर प्रमान हो लेकिन जान पड़ना है कि ये तीनो भाई धन्ना की गरे हैं लेकिन जान पड़ना है कि ये तीनो भाई धन्ना की गरे से जल गये हैं। मैने, इन्हीं का ज्यन सानकर इनकी व्याप्त पत्रा की परीक्षा की धी। इस परीक्षा में धन्ना इन सब में में दह रहा इसलिए इनको झाना हो जाना चाहिए था तथा धन्ना के प्रति प्रभिष्ठ प्रेम रखना चाहिए था, लेकिन ये लोग नो प्रोर इल रहे हैं।

इस तरह सोचता हुआ घनसार. अपने तीनों छढ़कों को धन्ना के प्रति स्नेह रखने और उसकी प्रशसा से प्रसन्त होने के छिए समझाने छगा। इसके छिए उसने एक ट्रांत भी दिया।

अपने तीनों लड़कों को समझाने के लिए धनसार सेठ कहने लगा, कि-तीन मुनि थे। जिन में से एक उत्कृष्टि बहारी थे। एक दिन वे उत्कृष्टि बहारी मुनि एक आविका के यहां भिक्षा के लिए गये। वह आविका मुनि को शुद्ध आहार देने लगी, लेकिन मुनि को अपने अभिग्रहानुसार किसी प्रकार की कमी जान पड़ी, इसलिए वे आहार न लेकर आविका के यहां से चुपचाप चले गये। उन मुनि के जाने के पश्चात्, उसी आविका के यहां दूसरे मुनि भिक्षा के लिये गये। आविका ने उन दूसरे मुनि को भोजन दिया, और फिर उनसे कहा, कि महाराज, अभी कुछ समय पहले अमुक मुनि आये थे। यही आहार मैं उन्हें भी देने लगी थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, और बिना कुछ कहे चुपचाप चले गये। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि उन मुनि ने यह आहार क्यों नहीं लिया था ?

श्राविका के प्रश्त के उत्तर पे उन मुनि ने कहा, कि वे महामुनि श्राभिष्रह्थारी हैं। इस उनके चरणों की रज के समान भी नहीं हैं। उनने श्रापने श्राभिष्रह में किसी प्रकार की कमी देखी होगी, इससे यह आहार न लिया होगा। दूसरे मुनि का यह उत्तर सुनकर श्राविका ने श्रापने मन में कहा, कि-वे पहले मुनि भी धन्य हैं, श्रीर वे दूसरे मुनि भी धन्य हैं। दूसरे गुनि के जाने के पश्चात उसी श्राविका के यहां तीयरे गुनि भिक्षा लेने के लिये गये। श्राविका ने तीसरे मुनि को प्राहार पानी देने के पश्चात उनमें कहा कि-पहले श्रमुक गुनि श्राये थे। मैं उन्हें इसी श्राहार में से श्राहार देने लगी थी, परना ये विना श्राहार लिये ही चले गये। फिर श्रमुक मुनि श्राये जिन्होंने दूस श्राहार में से प्राहार लिया। मैंने उनसे पहले गुनि के श्राहार न लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि ये पहले गुनि उन्हण्टि हारी श्रीर श्रमिश्रह घारी हैं उन्होंने श्रापन प्रिमिष्ठ में किसी प्रकार की कभी देखी होगी इसलिये प्राहार न लिया होगा। पहले गुनि के विषय में दूसरे गुनि ने ना एमा कहा, लेकिन श्राप उन दोनों मुनियों के विषय में क्या प्रदेते हैं १

तातिका के प्रश्न के उत्तर में उन तीमरे मुनि ने कहा, कि-वह पहला माधु वमुलाभक्त है। वह एक जगह आहार न लगर दूसरी जगह आहार लेता है, और इस प्रकार पास्चएड पाना। । नया वह प्रस्मा साधु मुख्यमगली है। वह मीठी-मीठी गांत बहुत करना है, और जसा समय देखता है, वेसी बात पाने लगता है। उन दोनों ने तो में ही अच्छा हूँ, जो राधं थी भीठी धान भी नहीं करता, न उस पहले मुनि की नरण है। ही हरता।

ीसरे सुनि पा यह क्यन सुनकर श्राविका ने श्रपने सन में गए। कि-ये नीसरे रुनि ईपीलु हैं। ये दूसरे की निन्दा करके स्वय घड़े सनना चाहते हैं।

यह कथा सुनाकर धनसार सेठ ने अपने तीनों लडकों से कहा, कि-इस दृष्टान्त पर से तुम लोग अपने लिये भी विचार करलो, श्रौर यदि पहले सुनि की तरह नही बन सकते नो दूसरे मुनि की तरह के तो बनो ! तीसरे मुनि की तरह धन्ना से ईषा तो नहीं करो। वे दूसरे सुनि स्वय पहले की तरह के न थे, फिर भी उनने पहले मुनि की निन्दा तो नहीं की यह तो नहीं कहा, कि पहले मुनि होगी है। उसने पहले मुनि को, स्वयं से उत्कृष्ट ही माना। लेकिन तीमरे मुनि ने तो दोनों ही को बुग बताया । इसका कारण यह था, कि उन तीमरे मुनि में कुछ शिथिलता थी । अन्त में उन तीसरे मुनि की शिथिलता लोगों को मालूम हो ही गई ऋौर सब लोग उन्हें धिक्कारने लगे। इसी तरह यदि तुम लोग स्वय भी धन्ना की तरह बन सको तब तो श्रच्छा ही है, लेकिन यदि वैसे नहीं बन सकते तो जिस तरह दूसरे मुनि ने पहले मुनि की निन्दा नहीं की, किन्तु उन्हें स्वय से उत्कृष्ट माना, उसी तरह तुम भी धन्ना को अपने से उत्कृष्ट तो मानो ! तीसरे मुनि की तरह धन्ना की निन्दा तो न करो । यदि व्यर्थ ही धन्ना की निन्दा करोगे, तो जिस प्रकार तीसरे सुनि विक्छार के पात्र बने, उसी प्रकार लोग तुम्हे भी धिककार देंगे। धन्ता ने ईश्वरदत्त के यहां उल्टा कागज पढने श्रीर माल खरीदने श्रादि का जो कार्य किया, वैसा कार्य करके धन कमाने की छोर से तुम्हे किसी ने रोकातो था नहीं । फिर तुम छोग धन्ना की निन्दा क्यो करते हो १

## [ २ ]

## पुःन भाग्य परीक्षा

-------

तीजी भिले न भाग्य विन, हुन्तर करो हजार।
ो तर पात्र साहबी विना सुद्धत के प्यार॥
विना सुत्रत के सार सात सागर फिरी आवे।
भटत मरे जिन काज गाठ की लाज गमावे॥
को दीनदर्येज त्यो दिशि देखो दोडी।
एन्नर करो हजार भाग्य विन भिले न कोडी।

प्राणी का पूर्व को हारा भारत के अनुसार ही वस्तु की पाति प्रभाति हो भी है। उस्तु पाति के लिए कोई कितना भी एत्य के विक्त पदि उसके भारत से वस्तु प्राप्त होना नहीं कि उप कि का कि हो सिन प्रभाग कि हो है। विक्त प्रभी-पाती के ही एत्य विक्रिय प्रभाग देने वाले हो जाने है। लेकिन यहि भाग्य के स्कुत्र परिणाम देने वा प्राप्त हो कर है। लेकिन यहि भाग्य के स्कुत्र परिणा मार्ग किन्ना ही क्यों न सोता जाने। भाग्य से होने पर वस् जिना प्रमान के अन्यास ही निल जानी है। यह

बात पिछले प्रकरण से स्पष्ट है ही। धन्ना के भाइयों ने बहुत प्रयत्न किया फिर भी वे कुटुम्बियों को एक एक दिन भोजन करा संकं इतना द्रव्य भी प्राप्त न कर सके, लेकिन धन्ना को नाम मात्र के प्रयत्न से ही एक छाख रुपया प्राप्त हो गया। इस प्रकरण से भी यही मालूम होगा, कि मनुष्य को श्रपने भाग्यानुसार ही छाभ हानि की प्राप्ति होती है, प्रयत्नानुसार नहीं। ऐसा होने पर भी मनुष्य को भाग्य के सहारे न बैठा रहना चाहिए किन्तु प्रयत्न करना चाहिए श्रोर प्रत्येक कार्य बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। एक विद्वान ने कहा है—

> कमीयत्तं फल पुंसा बुद्धिः कमीनुसारिणी। तथापि सुधिया भाव्य सुविचायेँव कुर्वता।।

श्रयात्— यद्यपि मनुष्य को कर्म के श्रनुसार ही फल मिलता है श्रीर वृद्धि भी कर्मानुमार होती है, फिर भी प्रत्येक काम मोच विचार कर करना चाहिये। श्रीर भी कहा है—

## क्ळीवा दंवगुपासते

अर्थात्—भाग्य के भरोसे हीजडे (कायर) रहते हैं, वीर तो पुरुपार्थ करते ही रहते हैं, भाग्य के भरोसे अक्रमंण्य बन कर नहीं वैठते।

दमके अनुमार मनुष्य को भाग्य के महारे अकर्मण्य अन कर पंठना चाहिए, न विना विचारे कोई काम ही करना चाहिए। किन्तु विचारपूर्वक पुरुषार्थ करते रहना ही मनुष्य का कर्नाच्य है। भाग्य भी पुरुषार्थ करने पर फलता है। चन्ना भाग्यज्ञाली था. फिर भी उमने पुरुषार्थ नहीं त्यागा, न विना मीचे नगके कोई कार्य ही किया। परिणाम क्या हुआ, यह क्या ने प्रकट ती है। वास्तव में पुरुषार्थी पुरुष को ही भाग्य भी महायना प्राप्त हो सकती है। आलमी या निरुद्यमी को भाग्य भी महायना नहीं देना।

वनसार ने खपने तीनां पुत्रों को बहुत समझाया, किन्तु उन पर कोई प्यनुकृत प्रमार नहीं हुआ। वे धनसार में कहने लंगे, कि एमने तो बन्ना के विषय में आपमें ठीक बात कही, कि एमने तो बन्ना के विषय में आपमें ठीक बात कही, कि प्रमा की उमका उन्हा खर्च करते हैं। हम कहते हैं, कि प्रमा की प्रश्नि किसी दिन अपने घर का सारा धन भी नष्ट पर देशी, पार खपनी प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिला देशी। वेकि पार की उन्हें धनना की प्रश्नि का समर्थन करके हमें प्रथमि का को उन्हें धनना की प्रश्नि का समर्थन करके हमें प्रथमि हमा को उम्मानी हैं। उसी कारण काप हमारे कवन कि को का को हमाने हमानी हैं। उसी कारण काप हमारे कवन कि को का को हम बाद में प्रापक्त यह विश्वास श्रीर भी हह हों गया कि पार स्थान सहमानी हैं। तथा प्राप हम लोगों से भी पत्री पार्त है, कि हम लोग स्थय को हनभागी श्रीर भी पत्री पार्त है, कि हम लोग स्थय को हनभागी श्रीर भा में पर में पर स्थान कर सामा करें। परन्तु ऐसा

बात पिछले प्रकरण से स्पष्ट है ही। धन्ना के भाइयों ने बहुत प्रयत्न किया फिर भी वे कुटुन्बियों को एक एक दिन भोजन करा सकें इतना द्रव्य भी प्राप्त न कर सकें, लेकिन धन्ना को नाम मात्र के प्रयत्न से ही एक लाख रुपया प्राप्त हो गया। इस प्रकरण से भी यही मालूम होगा, कि मनुष्य को अपने भाग्यानुसार ही लाभ हानि की प्राप्ति होती है, प्रयत्नानुसार नहीं। ऐसा होने पर भी मनुष्य को भाग्य के सहारे न बैठा रहना चाहिए किन्तु प्रयत्न करना चाहिए और प्रत्येक कार्य बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। एक विद्वान ने कहा है--

> कर्मायत्तं फल पुंसा बुद्धिः कर्मानुसारिणी । तथापि सुधिया भाव्य सुविचार्येव कुर्वता ॥

अर्थात्— यद्यपि मनुष्य को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है और वृद्धि भी कर्मानुसार होती है, फिर भी प्रत्येक काम सोच विचार कर करना चाहिये। और भी कहा है—

## क्लीवा देवसुपासते

त्रर्थात्—भाग्य के भरोसे हीजड़े (कायर) रहते हैं, वीर तो पुरुवार्थ करते ही रहते हैं, भाग्य के भरोसे श्रकर्मण्य बन कर नहीं बैठते। इसके अनुमार मनुष्य को भाग्य के सहारे अकर्मण्य बन कर बठना चाहिए, न बिना विचारे कोई काम ही करना चाहिए। किन्तु विचारपूर्वक पुरुषार्थ करते रहना ही मनुष्य का कर्त्त व्य है। भाग्य भी पुरुषार्थ करने पर फलता है। चन्ना भाग्यजाली था, फिर भी उसने पुरुषार्थ नहीं त्यागा, न बिना सोचे समसे कोई कार्य ही किया। परिणाम क्या हुआ, यह कथा मे प्रकट ही है। वास्तव से पुरुषार्थी पुरुष को ही भाग्य की सहायता प्राप्त हो सकती है। आलसी या निरुद्यमी को भाग्य भी सहायता नहीं देता।

धनसार ने अपने तीनो पुत्रों को बहुत समझाया, किन्तु उन पर कोई अनुकूल असर नहीं हुआ। वे धनसार से कहने लगे, कि हमने तो घन्ना के विषय में आपसे ठीक बात कही, लेकिन स्राप तो उमका उल्टा स्पर्ध करते हैं। हम कहते हैं, कि धन्ना की प्रवृत्ति किसी दिन अपने घर का सारा धन भी नष्ट कर देगी, ऋौर अपनी प्रतिष्ठा भी सिट्टी में मिला देगी। लेकिन आप तो उल्टे धन्ना की प्रवृत्ति का समर्थन करके हमें अपराधी ठहरा गहे हैं। स्त्राप समझते हैं कि धन्ना सद्भागी हे और हम लोग दुर्भागी हैं। इसी कारण श्राप हमारे कथन की उपेक्षा कर रहे हैं। उसने ईश्वरदत्त सेठ से एक छाख रुपया लिया इस बात से आपका यह विश्वास और भी दृढ हो गया है कि धन्ना सद्भागी है । तथा आप हम छोगों से भी यही चाहते हैं, कि हम लोग स्वयं को हतभागी और धन्ना को सद्भागी मानकर उसकी प्रशसा करें। परन्तु ऐसा

कदापि नहीं हो सकता । धन्ना सद्भागी नहीं है। आप फिर परीक्षा कर लीजिये। धन्ना की चालाकी एक वार चल गई, बार-बार उसकी चालाकी नहीं चल सकती।

धनसार के तीनों पुत्रों ने इस प्रजार कह कर धनसार से इस बात का आग्रह किया, कि आप हमारी और धन्ना की फिर परीक्षा लीजिए। उन्होंने परीक्षा के लिए धनसार संठ को विवश कर दिया, तब धनसार सेठ ने अपने उन तीनों लड़कों को साठ-साठ माजा सोना देकर लहा, कि-यह सोना सुके वापस कर देना, और इसके द्वारा एक दिन में को आय हो उससे तुम तीनों एक एक दिन कुटुम्ब के लोगों को भोजन करा देना।

पिता से सोना लेकर तीनो भाइयो ने छापस में परामर्श किया कि अब अपने को भी किसी न किसी उपाय से धन्ना की तरह अधिक द्रव्य प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार परामर्श करके तीनों भाई तीन दिन तक बहुत दौड़े, लेकिन श्रधिक द्रव्य प्राप्त न कर सके। तीनों ही दिन, उन्होंने कुटुन्बियों को क्खा-सूखा भोजन कराया। कुटुन्बी लोग उनके द्वारा दिये गये भोजन से असन्तुष्ट ही रहे और कहने लगे कि-ये लोग व्यर्थ ही धन्ना से ईर्षा करके हम लोगा को भी कष्ट क्यों देते हैं।

चौथे दिन तीनो भाइयो ने धनसार से कहा कि-हमारी परीक्षा तो हो गई। इस समय हमारे दिन श्रच्छे नहीं हैं, इस-लिये प्रयत्न करने पर भी हम लोग श्रिधक धन प्राप्त न कर मके, लेकिन श्रव धन्ना की परीक्षा छो। देखें धन्ना क्या करता है। हमारा तो यह दृढ़ विश्वास है कि यदि श्राज नहीं तो श्रोर कभी, विजय सत्य की ही होगी तथा धन्ना की चाछाकी प्रकट हो ही जावेगी।

मेठ ने धन्ता को बुला कर उससे कहा कि-इन तीनों की तरह तुम भी परीक्षा दो। मेरे से माठ माजा सोना लेकर उसके द्वारा एक दिन में जो आय करो उससे कुटुन्वियों को एक दिन भोजन करा देना, तथा मेरा सोना सुमें वापस लोटा देना। धन्ता ने पहले की ही तरह धनसार से यही कहा कि—में अपने बड़े भाइयों की प्रतिस्पर्द्धी में नहीं उतरना चाहता, आप सुमें इनसे दूर कर दीजिये आदि, और बन्ना के इस कथन पर से बनसार ने भी अपने तीनों लड़कों को समझाया, परन्तु वे नहीं माने। उनने यही कहा कि—धन्ना को भी हम लोगों की तरह परीक्षा देनी होगी।

भाइयां का दुराप्रह् देख कर धन्ना ने पिता से साठ माशा मोना ले लिया। उसने शकुन देखकर यह निश्चय दिया कि, स्त्राज सुके पशु द्वारा लाभ होगा, इसलिए सुके इस सोन द्वारा पशु मम्बन्धी व्यापार करना चाहिये। इस प्रकार निश्चय करके वह उस बाजार में गया, जहा पशुत्रों का क्रय-विक्रय होता था। उस बाजार में उसने एक ऐना मेंडा देखा, जो इसवी हिएट में सुलक्षण एव स्त्रपराजयी था। धन्ना ने पाच साशा मोना देकर वह मेंटा स्तरीद लिया। बन्ना के तीनों भाई, धन्ना के पीछे-णीछे यह देखने के लिए लगे ही हुए थे,

कि देखें आज धन्ना क्या व्यापार करता है! धन्ना को मेंद्रा खरीदते देखकर वे लोग हॅसने लगे और आपस में कहने लगे, कि—अपन ने तो पिताजी से पहले ही कह दिया है कि धन्ना अपनी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला देगा। इसने मेंद्रा खरीदा है! सेठ का लडका होकर मेंद्रा लडावे, या मेंद्रे का ऋय-विक्रय करे, यह कितना अनुचित है!

धन्ना मेंढा लेकर चला। वही कुछ दूर पर मेढ़ों की लडाई हो रही थी। मेढा लिए धन्ना वहीं पर गया। पुरपइठान का राजकुमार ऋरिमर्दन, पशु-युद्ध का बड़ा रसिक था। इस-लिए मेट्रा की लडाई के स्थान पर वह भी ऋपने में दे सिहत उपस्थित था। ऋरिमर्दन ने, एक लाख रूपये की जीत-हार लगा कर श्रपना मेंढा दूसरे के मेंढ़े से लड़ाया। श्रारमर्दन का मेंढा पराजित हो गया, इसिलए श्ररिमर्दन एक लाख रूपया हार गया। श्रपने मेढ़े के हार जाने से श्ररिमर्दन को बहुत ही स्रेद हुआ। उसी समय धन्ना ने आगे बढकर अरिमर्दन से कहा कि--श्राप व्यर्थ ही दुख करते हैं। श्रापके इस में दे में विजयी होने के लक्षण ही नहीं हैं, ऐसी दशा में यह विजयी होता तो कैसे। त्राप इम मेरे मेढ़े को लडाइये, ऋौर देखिये कि यह किस प्रकार विजय प्राप्त करता है! श्र्यरिमर्दन ने कहा कि — कहीं यह तुम्हारा मेंढ़ा भी हार गया तो ? धन्ना ने उत्तर दिया, कि मेरा मेंढ़ा कदापि नहीं हार सकता। यदि यह मेंढा हारा, तो वह हार मेरी होगी ऋौर जीता तो जीत आपकी होगी। श्राप निश्चिन्त रहिये।

श्रिमर्दन नं धन्ना के हाथ में से मेंडा ले लिया श्रीर दो लाख रुपये की बाजी लगाकर उस मेंडे को दूसरे मेंडे के साथ लड़ा दिया। थोड़ी देर में धन्ना का मेडा जीत गया। सब लोग मेंट की प्रश्नमा करने लगे। श्रिरिमर्दन भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने धन्ना से कहा, कि श्राज से तुम मेरे मित्र हो। इस मेडे ने जो दो लाख रुपये जीते हैं वे तुम लो, और यह मेंडा मुक्ते द दो। धन्ना ने उत्तर दिया कि-श्राप यह मेंडा भी रिखये श्रीर रुपये भी रिखये। जब श्राप मुक्ते श्रपना मित्र बनाते हैं, नव मैं श्रापसे रुपया कैसे लू।

धन्ता मा यह कथन सुनकर, श्रिमर्दन ने उसे श्रपनी छानी में लगा लिया श्रोर कहा —िक तुम्हारा दिया हुआ मेंदा तो में स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये दो लाख रुपये तुम कुछ भी ममझकर स्वीकार करो । धन्ता ने उत्तर दिया, कि—में पापकी इम बात को तब स्वीकार कर सकता हूँ, जब श्राप भी मेरी एक बात स्वीकार करें। श्राप राजकुमार हैं। साधारण जनता श्रापक कार्य का श्रनुकरण करती है। इमिलये श्राप यह जुश्रा खेलने का कार्य त्याग दीजिये। हार जीत लगाकर इम तरह पशु लड़ाना, यह जुश्रा ही है। जब श्राप ही जुश्रा खेलते हैं, तब प्रजा क्यों न खेलगी ?

श्रामिर्दन ने धन्ना का कयन ठीक मानकर कहा, कि-में भविष्य में जुल्ला न खेलू गा। श्रारमदंन की प्रतिज्ञा सुनकर उपिथत लोग, श्रारमदंन श्लीर धन्ना की प्रशंमा करने लगे, लेरिन धन्ना के तीनों भाई श्रापम में कहने लगे कि-यह बड़ा धूर्त है । यह बाजार से एक मेंढा पकड़ लाया, जिसके द्वारा इसने दो लाख रुपये भी कमा लिये श्रीर राजकुमार से मित्रता भी कर ली। साथ ही राजकुमार का जुश्रा खेलना भी छुडा दिया।

राजकुमार से मित्रता करके और दो लाख रुपये लेकर, धन्ना अपने घर आया। उसने सब रुपया धनसार के चरणों के पास रख कर उसे प्रणाम किया। दो लाख रुपया देख कर धनसार आश्चर्य में पड़ गया। उसका हृदय प्रसन्न हो उठा। उसने धन्ना से कहा, कि तूने केवल साठ माशा सोने से एक दिन में इतनी कमाई कर डाली। धन्ना ने उत्तर दिया कि, यह सब आप ही का प्रताप है।

दूसरे दिन, धन्ना ने सब कुटुम्बियों को भोजन के लिए आमन्त्रण दिया। उसने दो हजार रुपये लगाकर कुटुम्ब के लोगों को भोजन तथा किसी को बस्न किसी को आभूषण देकर, १६८ हजार रुपया अपनी तीनों भोजाइयों को दिया और उनसे प्रार्थना की, कि—मुझ बालक द्वारा दी गई यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिये। धन्ना की भौजाइया, धन्ना द्वारा भेंट किया गया द्रव्य देखकर साश्चर्य प्रसन्त हुई। वे कहने लगीं, कि—ये देवर अपने लिए आशीर्वाद रूप हैं। अपने को इतना धन न तो पिता से ही मिला, न पित से ही। ये देवर अपने को इतना धन देकर भी किस प्रकार की नस्त्रना प्रदर्शित करते हैं अपस में इस प्रकार कहती हुई धन्ना की तीनों भोजाइया, धन्ना को आशीर्वाद देने लगीं और उसका कल्याण

मनान लगी। साथ ही कुटुम्ब के सब लोग भी धन्ना की प्रशंसा करने लगे।

भीजाड्यों को धन देने श्रीर उनका सम्मान करने के विषय में धन्ना ने यह सोचा या कि यदि भीजाड्या मेरे प्रति सतुष्ट रहेगी, तो सभव है कि इनके समझाने से भाई भी सतुष्ट रहें। श्रीर उनके हृदय में मेरे प्रति जो ईपी है उसे वे खाग है। कटाचित ऐसा न हुश्रा, किन्तु मेरे इस कार्य से भाइयों के हृदय में मेरे प्रति होप हुश्रा, तो उनके कार्यक्रम की सूचना गुभे भोजाइयों हारा मिलती रहेगी, जिससे में सावधान तो रह सकू गा। इस प्रकार भोजाइयों को प्रमन्त रखने में दोनों ही तरह लाभ हैं। इसके सिवा, इन रुपयों को में श्रपंत पास रख़ंगा तो इनके लिए किसी समय श्रवर्थ की सम्भावना हो सकती हैं। इसलिए मेरे पास जोखिम भी न रह पीर गेरी भौजाइया भी प्रसन्न रहे, ऐसा उपाय करना ही श्रपंत ही।

धन्ना द्वारा किये गये भौजाइयो स्त्रौर कुटुन्वियो के सम्मान सरकार से नथा राजकुमार से उसकी मिन्नना हुई इस कारण सब लोग तो प्रसन्न हुए, परन्तु धन्ना के तीनों भाई जल भुन गये। लोगों के मुख से होती हुई धन्ना की प्रमान उन्हें पमए ही हुई।

गज्ञकुमार सं धन्ता की मित्रता हो गई थी इस कारण समय समय पर राजकुमार के यहा से धन्ता के लिए बुलावा भी लाल रता, श्रीर सवारी भी श्राया करती। धन्ता राज-लगर में लिलने के लिए सम्मानपूर्वक जाया करता, तथा गतनेतिक ग्व सामाजिक वाला की लर्चा में भाग लेकर राज्यार हो उचित प्रामशंभी दिया करता। इस कारण राज-हमंत्रारिया के साथ ही, नगर निवासियों की भी दृष्टि में धन्ता शालित माना जाने लजा। लोग श्रापना दुख भन्ता को सुनाने लगे श्रीर धन्ता, वृग्यियों हा दुख मिटाने का प्रयस्त करने लगा। उसके द्वारा इस घर का सत्यानाज भी हो जावेगा । ऐसा होते हुए भी आप धन्ना से कुछ नहीं कहने, बिल्क उसकी प्रशसा सुनकर प्रसन्न होते हैं तथा स्वय भी प्रशसा करने हैं यह कैसी घुरी बात है। ऐसा करके आप धन्ना को प्रोर खराब कर रहे हैं। नीतिकारी न कहा है कि —

> लालने वहनो दोषा ताडन बहनो गुणा । तस्मात् पुत्र च शिष्य च ताडयेन्नतु लालयेत् ॥

श्रर्थात्—पुत्र तथा जिष्य का त्यार करने में बहुत दोप हैं, श्रीर ताडन करते रहने में बहुत गुण हैं। इसलिये पुत्र श्रीर जिष्य का लाड न करना चाहिये, किन्तु ताडन करना चाहिये।

धनमार जानता ही था कि ये तीनो त्रपने छोटे भाई धन्ना के प्रति ईण्यों रखते हैं। इसिलये वह उन तीनों की वातें सुनकर टाला दे दिया करता, श्रीर समय-समय पर उनकों समझाया भी जरता। एक दिन जब तीनों भाई धनसार के सामने धन्ना की बहुत निन्दा करने छगे, तब धनमार ने उनमें कहा कि-धन्ना तुम्हारा छोटा भाई है। ससार में भाई का निल्ना बहुत ही कठिन है। धन्ना तुम्हारा छोटा भाई है, साथ ही बह सद्भागी श्रीर राजा-प्रजा द्वारा सम्मानित है। इसिलए तुम्हें उनके प्रति श्रिधक स्नेह रखना चाहिए, परन्तु तुम तो उममें ईपां रखते हो श्रीर उनकी बुगई करते हो। तुम्हारी इस पद्ति से जाना जाता है, कि तुम छोग ईपांलु हो, दूमरे की यदती तथा दूमरे के सद्गुण नहीं देख सकते, न दूसरे की

प्रशसा ही सह सकते हो। ऐसा होना मानसिक रोग है। यह रोग कैसी हानि करने वाला है, इसके लिये मैं तुम लोगों को एक बात सुनाता हूं, जो मैंने महात्माओं के मुह से सुनी थी।

यह कह कर धनसार सेठ कहने लगा, कि – श्रयोध्या में पकप्रिय नाम का एक कुम्हार रहता था । पकप्रिय, धन परिवार की स्त्रोर से सुखी था, परन्तु उसमें एक यह बीमारी थी कि वह दूसरे की प्रशासा नहीं सह सकता था । दूसरे की प्रशसा का वह मौखिक विरोध तो करता ही, लेकिन कभी-कभी इसी कारण को लेकर वह घर के लोगों को मारने-पीटने तक लगता । पकप्रिय के व्यवहार से उसके घर के सब लोग दु खी हो गये। एक दिन घर श्रौर परिवार के लोगों ने श्रापस में परामर्श करके पकप्रिय से कहा, कि-श्राप दूसरे की प्रशसा सह नहीं सकते, श्रौर घर में कोई न कोई किसी न किसी की प्रशासा करता ही है। इस कारण आपको भी दुख होता है, श्रीर श्रापके व्यवहार के कारण घर एव परिवार के लोग भी द्र खी हो जाते हैं। इसिछए कोई ऐसा मार्ग निकालिए, कि जिससे श्राप भी दुःख से बचे रहे और हम सब लोगों को भी दु खी न होना पड़े। सब छोगों के यह कहने पर पक्षिय ने कहा, कि मेरे से दूसरे की प्रशसा नहीं सही जाती यह तो तुम लोग भी जानते ही हो । मेरी यह छादत छाज की नहीं जिन्तु जन्म की है, स्रोर इस स्वभाव का छूटना भी कठिन ू है। इस वात को दृष्टि में रखकर तुम लोग जैसा कहो, मैं वसा करू। परिवार के लोगों ने एक मत होकर षकप्रिय से

कहा कि—हम लोग तुम्हारे रहने के लिए जगल में एक स्थान बना हैं। तुम वहीं रहा करो। तुम्हारे लिए वहीं पर भोजन-पानी भी पहुँचा हैंगे। वहां रहने से तुम किसी की प्रशसा न सुनोगे, श्रोर इस तरह तुम स्वयं भी दुस्वी न होस्रोगे तथा हम लोग भी दुर्य से बच जावेंगे।

पक्षिय ने जगल में रहना स्वीकार कर लिया। घर याला ने उनके लिये जगल में एफ झोपडा बना दिया। पक-प्रिय, जगल में उसी आपड़े से रहने लगा। घर के लोग उसके लिए समय पर भोजन पानी भी पहुँचा दिया करते।

एक दिन श्रश्वाह्द श्रयोध्या का गाजा कुक्त्य, जंगल में भटकता हुआ पकप्रिय के झोपड़े की श्रोर जा निकला। राजा क गत्र माथी जगल में छूट गये थे, श्रीर वह प्याम से ज्या- कुठ हो ग्या था। राजा, पकप्रिय के झोंपड़े पर गया, लेकिन जंभ ही घह घोड़े में उतरा, वेंमें ही श्रम एव तृपा के कारण मृद्धित होकर गिर पटा। पकप्रिय ने राजा के मुख पर शीतल जल छोंटकर उसे सचेन किया तथा शीनल जल पिलाया। जय राजा ग्रस्थ हुआ, तय उसने पकप्रिय का उपकार मानकर इसमें जगल में रहने का कारण पृछा। पकप्रिय ने श्रपने रवमने पा पणन करके राजा में कहा कि—स्वभाव के कारण होने वाल हु रा से स्वय को एव घर के लोगों को बचाने के लिए ही में यहां रहता हूँ। राजा ने कहा कि—तृ मेरी रक्षा जरने वाला भिन्न है, इमलिए मेरे माथ चल। में ऐसा नियम पना देंगा, कि तेरे मामने कोई किसी की प्रशंमा न करे।

पंकित्रिय ने राजा की बात स्वीकार कर छी, त्रीर इसके छिए राजा को धन्यवाद दिया। राजा, पकित्रिय को सम्मानपूर्वक अपने साथ ही रखने छगा। उसने यह घोषणा करा ही, कि कोई भी व्यक्ति पकित्रिय के सामने किसी की प्रशसा न करे, अन्यथा वह दण्ड पावेगा।

एक दिन राजा जगल में गया। पकिप्रय भी नाथ ही था। जगल में राजा ने देखा कि एक वेर वृक्ष के नीचे एक युवती कन्या खड़ी हुई है, जो बहुत सुन्दरी है और वेर के फल बीनकर खा रही है। कन्या को देखकर राजा उमके पास गया। उसने कन्या से पूछा कि—तुम कौन हो, तथा किस कारण इस जगल में वेर खाकर पेट भर रही हो? राजा के प्रश्न के उत्तर में कन्या कहने लगी कि—मैं एक धनसम्पन्न पिता की पुत्री हूँ। मेरी माता मर गई थी, इसलिये मेरे पिता समुद्र-यात्रा के समय मुक्ते भी अपने साथ ले गये। अनायास जहाज हूब गया। मैं और मेरे पिता एक-एक लकड़ी के सहारे वह चले। पिता तो बहते हुए न मालूम कहा चले गये, लेकिन मैं किनारे लग गई। मैं अमहाय तथा भूखी हूँ, इसलिए जगल में वेर बीनकर लग रही हूँ।

उस कन्या की दुखगाथा सुनकर गजा ने उससे कहा कि—से श्रयोध्या का राजा हूं। यदि तुस सुक्ते स्वीकार करो, तो मैं तुम्हे श्रपनी पटरानी बनाने के छिए तैयार हूं। राजा के कथन के उत्तर में उस कन्या ने कहा कि—इस विपदावस्था में सुमें श्राप ऐसा सरक्षक मिले, इससे श्रधिक प्रसन्नता की बात प्या होगी। क्रन्या के इस उत्तर से राजा प्रसन्न हुन्या। वह, इस क्रन्या को श्रयोध्या ले श्राया। उसने उस क्रन्या के साथ विवाह क्रके उसे श्रयनी पटरानी बनाया।

राजा जब भी जगल से जाना, वह श्रपनी इस नई पटरानी को भी स्थाय ले जाया करता, स्त्रीर पंक्रिय तो साथ रहना ही। एक दिन राजा, बड़े ठाट-बाट से हाथी पर बँठकर जगल में गया। उसी हाथी पर उसकी नई पटरानी भी वैठी हुई थी फ्राँर पक्रप्रिय भी बंठा हुआ था। हाथी पर बंठा हुआ राजा उमी बेर वृक्ष के ममीप जा निकला, जिसके नीचे उसकी पटरानी बेर बीनती हुई प्राप्त हुई थी। उस बेर के वृक्ष ो देखपर राजा को पटरानी के मिलने की बात समरण हो ष्यार्ट। पटरानी को वह दिन याद कराने के लिये राजा ने उसने पटा रि-चया तुम जानती हो कि यह काहे का वृक्ष है. श्रीर इसरे फल कैंप होते हैं ? राजा के उस प्रश्न के उत्तर मं पटमनी ने इहा कि – में नहीं जानती कि यह काहे का बुक्ष े गौर त्यंगे फल जमें होत परन्तु इस वृक्ष में काटे देख परते हैं। एसने जान पड़ता है कि इसके फल ऐसे खराब होते होंगे, जिन्ने होई मला प्रावसी को क चाना होगा, कोई मूर्ख पारे पाला हो।

रानी भी पात सुनते ही, पक्षप्रिय छाती पीट-पीट कर होगाप परने तथा। राजा ने पाष्ट्रिय से ऐसा करने ना सारण पुटा। प्राप्तिय फहने लगा कि—स्प्रभी छुछ ही दिन पहले ये भी सनी हमी हुछ के नीचे देर बीन बीन कर स्वानी थी, और आज आपके पूछने पर ये कहती है कि मैं इस रृक्ष या इसके फल के विषय में कुछ भी नहीं जानती। रानो का यह मूठ कथन सुनकर ही मैं अपनी छाती पीट रहा हूं। राजा ने पकिं असे कहा कि—रानी ठीक कहती है। जब इसका कोई रक्षक नथा तब यह वेर बीनकर खाती थी, परन्तु इसे जब मुझसा रक्षक प्राप्त हुआ है. तब भी यदि यह वेर के रृक्ष या फल को विस्मृत न कर दे तो इसकी राणना बुद्धिहीनों में होगी ऐसी दशा में तू छाती पीट कर हाय-हाय करे. इसका कोई कारण नहीं है।

राजा का यह कथन सुनकर पक्षिय श्रौर भी सिर छाती पीटकर हाय-हाय करने लगा श्रौर कहने लगा कि— राजा भी स्त्री का गुलाम हो गया है। पक्षिय की बातें सुन कर, राजा बहुत ही अप्रसन्न हुआ। वह अपने मन में कहने लगा कि पक्षिय जगल में ही रहने योग्य है। बल्कि जगल में भी इसको भूमि के भीतर बनी हुई गुफा में रखना चाहिये, जिसमें न यह स्वय ही किसी की बात सुने, न इसकी ही बात कोई सुने। पृथ्वी के ऊपर बने हुए झोंपडे में इसको दूसरे की बात सुनाई दे सकती है, श्रौर इसकी भी बात दूसरा सुन सकता है।

घर छौट कर राजा ने, पकिष्रिय के छिए जंगल में एक गुफा वनवाई। उसने यह व्यवस्था की, कि पकिष्रिय उसी भूमि गृह में रहे ख्रौर भूमि-गृह का द्वार एक ज्ञिलाखण्ड द्वारा वन्द रहा करे। जो ख्रादमी पकिष्रिय को भोजन पानी देने के लिंग जापे, चर शिलाखरड हटा कर भोजन-पानी हे दिया फरे श्रोर शिलाचरह द्वारा गुका के मुख को फिर बन्द कर दिया परे।

राजा की व्यवस्थानुसार, प्रक्षिय जगल में भूमि के भीवर बनी हुई गुफा में दु प्यप्रवंक रहने लगा। एक दिन गुफा के पान वाली नहीं में पानी वा पूर छात्रा, पानी, गुफा के भीतर भी धुम गया। गुफा का द्वार बद था, तथा गुफा म बहुत पानी भर जाने स प्रक्षिय घररा भी गया था, इसिटिए पा बाहर न निएल गया छार गुफा के भीतर ही गर गया।

यह गहरार बनमार न अपने लड़कां से कहा कि पकशिर श्री प्रकाल मृत्यु दूसरे की प्रकामा न सहने के कारण
हो हुई है। यह उस दूसरे की प्रकामा में द्वेप न होता. ता न
ता उस करट ही भोगना पड़ना न चुरी नरह मरना ही पड़ता।
जो उसर के गुण. दूसरे की प्रकामा और उन्नति नहीं देख, सह
मण्ना, उसरी ऐसी ही गति होती है। तुम लोग भी बझा की
प्रधामा से नाराज रहते हो। यह नुम्हारा दुर्गुण तुम्हे दु ख
ही रेगा, इसिलिए तुम लोग आपने हृदय में नजा क प्रति ईपीहेप न रखा करो, किन्तु वह नुम्हारा छाड़ा भाई है इसिलिए
उसके श्री स्तेर रखा करो। इसी में तुम्हारा हमारा सब का
पत्राण है। आपम में ईपी हैप करना किसी भी नरह कल्याणपर नहीं है।

पनमार या उपन सुनयर, उमके तीना ही सहके गुण्यारे उठे। वे घरमार से पहने लगे—कि क्या हम उमने ईर्षा-द्वेष करते हैं ? हम तो उसकी ऋौर उमके साथ ही सारे घर की भलाई की बात कहते हैं, परन्तु ऋापकी तो दृष्टि ही दूसरी है, इसी से ऋाप हमारी उचित बात को भी यह रूप देते हैं । आप ही बताइये कि धन्ना का जुआ खेलना क्या हानिष्ठद नहीं है ?

धनसार—जुझा खेलना अवश्य ही बुरा है श्रीर ऐमा मानकर ही धन्ना ने राजकुमार से जुझा न खेलने की प्रतिज्ञा कराई है। जब धन्ना ने राजकुमार का भी जुझा खेलना छुडाया, तब वह स्वय जुझा कैसे खेलेगा।

तीनों लडके—यह आपका भ्रम है। धन्ना धूर्त है, इसी से वह जुआ खेलने की बात प्रकट नहीं होने देता। यदि वह जुआ नहीं खेलता है, तो उसका एक राजकुमार की तरह का खर्च कैसे चलता है ?

धनसार—उसके सद्भाग्य से ही उसको धन श्रीर यश प्राप्त हो रहा है। इस पर भी यदि तुम लोग कहा, तो सै उसे श्रलग कर दूं।

लड़ ने बस । धन्ना को अलग कर देने की वात। हम जानते हैं, कि आप हम लोगों की अपेक्षा धन्ना से अधिक स्नेह करने हैं, और इसीलिए किमी न किसी बहाने घर की अधिकॉं सस्पत्ति देकर उसे अलग कर देना चाहते हैं, परन्तु म लोगों के सामने आपकी यह चालाकी नहीं चल सकती। पाप धन्ना के सद्भाग्य की जार-बार प्रशमा करते हैं, इसिलए एन लोग उहत हैं कि पहले की तरह एक बार फिर हमारे छोर धन्ना के भाग्य की परीक्षा हो जाए।

धनमार—क्या पटले ली गई परीक्षात्रों से तुम्हें सनोष नहीं हुन्ना ?

लडके—उम समय हमारा भाग्य चक्कर में था, इमी से हम ज्यादा लाभ प्राप्त न कर सके, क्षीर बन्ना ने तो दोनों ही हार प्रनृचित गार्ग से क्या प्राप्त किया था। प्राप फिर परीक्षा लेकर देखिये, तब साल्म होगा कि धन्ना कैसा सद्-भागी वा हुसीगी है।

मान में तिनों रुडमों का प्रनुरोध मानकर धनमार सेट त पर साँ मी माना मोना दिया और कहा कि—पहले मी नगर या जाना गुके पायम लीटा देना, तथा इसकी आय में तीना नाई एउन्एम दिन मुदुस्य का मरनार करना। यदि साधि कामाई एउन्एम तो तो सुदुस्य के परनार ने यही गोना लाहे पता उता. दिनि परिते की तरह स्थानम्या भोजन देखर एउन्य के निमानों हायी सन परना।

तीता सार्त ने घरनार में भी मी पाना नोता लेवर निष्य थि। रिटम बार चर्च को उपने का स्थापार करना पारिये। इन पाने से एपडा स्थीर कर बाजार से फुटकर पेलों ने खिएर राम हाना। इस तरह सोचकर तीनों ने एक ही साथ में कपडा ख़रीदा, श्रीर उसे बाजार में वेचने के लिए ले गये। उन तीनों ने व्यापार के लिये कपडा तो खरीद लिया परन्तु तीनों ही अयोग्य थे। इसलिये नीनों में से एक ने तो यह सोच कर भड़ पी छी कि, दो भाई व्यापार करते ही हैं, यदि मैं व्यापार करने में भाग न ले सका तो कोई हानि नहीं। भद्ग पीने के कारण उस एक भाई को नजा चढ आया, जिससे उसकी आखें बन्द रहने लगी। शेप दो भाई रहे। उन दो भाई में से एक भाई व्यापार के लिये कपड़े की गठरी खोली जान से पहले ही दुकान से ५ठकर बाजार में तमाजा देखने के लिए चला गया। शेष एक भाई बचा। उस एक ने सोचा कि अभी कुछ देर बाद व्यापार में लगना होगा, इमलिये शरीर चिन्ता से निवृत्त हो जाऊ। यह सोचकर, श्रौर जिसने सङ्ग पी थी उस माई को सावधान रहने के लिए कह कर वह भी दुकान से चला गया। दुकान पर केवल वही रह गया, जिसन सङ्ग पी थी। लेकिन भड़ा के नशे के कारण वह असावधान था। बाजार में भले आदमी भी होते हैं, स्रीर लुच्चे गुरुडे चोर श्रादि भी। कुछ गुण्डों ने उस भङ्ग पिये हुए को श्रासावधान देखकर, दुकान पर से कपड़े की गठरी उठा ली श्रोर लेकर चम्पत हो गये।

थोड़ी देर बाद वह भाई दुकान पर लौट आया, जो शरीर चिन्ता से निवृत्त होने गया था। दुकान पर कपडे की गठरी न देखकर, उसने भगड़ को जगा उससे पूछा कि —कपडे की गठरी कहा गई ? भगड़ ने उत्तर दिया कि मुफे क्या मातृम । मेरे को पड़ा रहने दो, फण्टन दो । पहले भाई ने पहा, कि-में तुम्हे मावधान करके गठरी मींप गया था न । भगद ने उत्तर दिया कि में कुछ नहीं जानता।

होनों भाई हकान पर इस तरह लड़ रहे थे. इतने ही में भिनग भाई भी श्राया। वह श्राते ही कहने लगा कि पड़ा श्वन्ता तमाशा था। ऐसा तमाशा श्वय तक नहीं देखा था। पहने भाई ने कहा, कि—वह तमाशा नो देखा, परन्तु यहा गठरी अन का तमाशा हो गया न!

णापम में लात हुए नीनों माई धनमार नेठ के पाम यारे। मेर धाने मुनगर धनमार नेठ ने कहा, कि जो हुआ मो हुआ पान मान्न होत्रों और चारों माई आपम में प्रेम ने रही। पर ए सभी लोग प्राय नहीं गमा समते। घर में एक कमाने धारा हो तो उनकी पमाई स दम मनुष्यों का निर्वाह हो समाप्ति। इसकी वर्ग विस्ता नहीं, परनतु प्रायम में रही भाग है। इसकी वर्ग विस्ता नहीं, परनतु प्रायम में रही भाग है। पभी नो मेरा प्रभाग हुआ बन ही इनना है, कि जो निर्मा प्रभी नो मेरा प्रभाग हुआ बन ही इनना है, कि जो कि सद पा जोवन भर निर्वाह हो जाने, खीर यह मेरा प्रमाण हुआ पर समाप्ति भी हो जानेना, नो तुम्हारा छोटा माई धनना हुम स्व हा हुय भार पहाने से समर्थ है।

जुआ ही खेला, न उल्टा कागज ही पढ़ा। कपडे की गठरी गई तो गई, हम लोगों को कुछ अनुभव तो हुआ। तीनों भाइयों में से एक ने कहा कि—सैंने जो खेल देखा, वैसा खेल आज तक दूसरा नहीं देखा था। दूसरा कहने लगा, कि – मेरे को यह शिक्षा मिली कि जो आदमी नशे में हो उसके भरोसे दुकान छोड़कर न जाना चाहिए। तीसरे ने कहा, कि – मुके भी यह शिक्षा मिली कि भड़ा न पीनी चाहिए।

इस प्रकार तीनो भाई कहने लगे। धनसार ने कहा, कि--- अपने उत्तरदायित्व का ध्यान न रखकर गाठ की पूंजी इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने में लगाओंगे या खेल आदि देखोंगे, तब तो पूरी ही हो जावेगी! इस बार भी तुम्हीं लोगों ने मुक्ते परीक्षा लेने के लिए विवश किया था लेकिन इस परीक्षा में तो तुम लोग कुटुम्बियों को क्खा-सूखा भोजन कराने योग्य भी नहीं रहे, बिल्क गांठ की पूजी भी को दी। तुम लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, और यदि स्वय कुछ न कर सको तो जो करता है उसकी निन्दा तो न करनी चाहिए। उससे द्वेप तो न रखना चाहिये।

धनसार का यह कथन सुनकर, वे तीनों भाई और भी अधिक अप्रसन्त हुए। वे कहने लगे, कि— आप तो हमारी बुगई पर ही तुले हैं, लेकिन अब धन्ना की भी परीक्षा लेकर देखिये। धनसार ने उन नीनों से कहा भी कि अब इस बात को छोड़ो, लेकिन वे नहीं माने। तब धनमार ने धन्ना को बुला कर उससे कहा, कि—तुम अपनी कमाई की परीक्षा एक बार

र्धार है। एउटा ना के पश्चान, धन्ना ने पिना से सी माजा साना ने लिया। उसने शहन द्वारा यह जाना, कि श्चाज मुक्ते हर वह उस याजार में गया, जहां लक्की की चीजें विका परनी थी।

प्रपट्ठान में ही एक बनिक नेठ रहता था। वह चडा र्ग जपज या। उम्पता प्रपन धन में अत्यधिक ममस्त्र था, स्त्रीर धन के भरपना में बहु किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। अय बार मुपण सठ यूद और पलने फिरने में अशक्त हुआ, गय तसने अपना द्रव्य मृत्यवान रानो में परिणत कर डाला, चौर ठरफे आदि घर के लोगों को उन रत्नों का पता न लगे इम्मिल, उसने अपनी स्वाट के पाये पीले करवा कर उनमें वे रात भरवा दिवे. और उपर में लवड़ी की कारी द्वारा वाबे धाः वर विये । इय यह सेठ धीमार हुआ, तब उसके #द्र<sup>6</sup>०पों ने उससे करा, कि-श्रप त्रापका श्रन्त संसय समीप चापा है. इमलिए यदि आपने कहीं कुछ दृब्य दवाकर रहा हा तो यना हो । फुपण नेट ने उत्तर दिया, जि—मेरे पास जो एए भी था यह लड़कों ने पहले ही ले लिया है, रूप मेरे पान एए नहीं है। लचने और सुदुस्वी लोग, सेठ के न्तर का सत्य सन्दर्भ वर चुद हो नये।

हय यह सेठ भरते हया. तब हाय गाट तृ छूट हार्हेर्न 'हाय गाट तृ ह्यूट डायेगी ' चिल्लाने लगा । घर के से मेरे ने प्रश्ने वहा जि—शाप गाट के लिए क्यों कृष्ट पा जुआ ही खेला, न उल्टा कागज ही पढ़ा। कपडे की गठरी गई तो गई, हम लोगा को कुछ अनुभव तो हुआ। तीना भाइया में से एक ने कहा कि—मैन जो खेल देग्वा, वेसा खेल आज तक दूसरा नहीं देखा था। दूसरा कहने लगा, कि - मेरे को यह शिक्षा मिली कि जो आदमी नशे में हो उसके भरोसे दुकान छोड़ कर न जाना चाहिए। नीमरे ने कहा, कि - मुके भी यह शिक्षा मिली कि भड़ा न पीनी चाहिए।

इस प्रकार तीना भाई कहने छगे। यनमार ने कहा, कि-श्रपने उत्तरदायित्व का ध्यान न रखकर गाठ की पूंजी इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने में लगाश्रोगे या खेल श्रादि देखोगे, तब तो पूरी ही हो जावेगी! इस बार भी तुम्हीं लोगों ने मुक्ते परीक्षा लेने के लिए विवश किया था लेकिन इस परीक्षा में तो तुम लोग कुटुम्बियों को रूखा-सृखा भोजन कराने योग्य भी नहीं रहे, बलिफ गाठ की पूंजी भी रो दी। तुम लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, श्रीर यदि स्वय कुछ न कर सको तो जो करता है उसकी निन्दा तो न करनी चाहिए। उससे द्वेष तो न रखना चाहिये।

धनसार का यह कथन सुनकर, वे तीनों भाई श्रीर भी श्रिधिक श्रिप्रसन्त हुए। वे कहने लगे, कि— श्राप तो हमारी बुगई पर ही तुले हैं, लेकिन श्रव धन्ना की भी परीक्षा लेकर देखिये। धनसार ने उन तीनों से कहा भी कि श्रव इस बात को छोड़ो, लेकिन वे नहीं माने। तब धनसार ने धन्ना को बुला कर उससे कहा, कि—तुम श्रपनी कमाई की परीक्षा एक बार श्रीर दो। कुछ हा ना के पश्चात्, धन्ना ने पिता से सौ माशा साना ले छिया। उसने शकुन द्वारा यह जाना, कि श्राज मुफे छकड़ी से बनी हुई चीज का व्यापार छाभप्रद होगा। यह जान कर वह उस बाजार में गया, जहां छकड़ी की चीजें बिका करनी थीं।

पुरपइठान में ही एक धनिक सेठ रहता था । वह बड़ा ही कृपण था। उसको अपने धन से अत्यविक ममत्व था, और धन के सम्बन्ध में वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। जब वह कृपण सेठ वृद्ध श्रीर चलने फिरने में श्रशक्त हुआ, तब उसने ऋपना द्रव्य मूल्यवान रत्नो में परिणत कर डाला, श्रीर लडके आदि घर के लोगों को उन रत्नों का पता न लगे इमलिए, उसने श्रपनी खाट के पाये पोले करवा कर उनमे वे रतन भरवा दिये, श्रीर ऊपर से लकडी की कारी द्वारा पाये वन्द कर दिये । जब वह सेठ बीमार हुआ, तब उमके कुटुम्बियों ने उससे कहा, कि-श्रव श्रापका श्रन्त समय समीप आया है, इसलिए यदि आपने कहीं कुछ द्रव्य द्वाकर रखा हो तो बता दो । कृपण सेठ ने उत्तर दिया, कि-मेरे पास जो कुछ भी था वह लडको ने पहले ही ले लिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। लड़के और कुदुम्बी लोग, सेठ के उत्तर की सत्य समझ कर चुप हो गये।

जब वह सेठ मरने लगा, तब हाय खाट तू छूट जावेगी ! हाय खाट तू छूट जावेगी !' चिल्लाने लगा । घर के लोगों ने उससे कहा, कि—आप खाट के लिए क्यों कब्ट पा रहे हैं १ मरणासन्न सेठ ने कहा, कि—यह ग्वाट मुक्ते बहुत ही प्रिय है, श्रतः मरने के परचात् मेरे शत्र के साथ यह ग्वाट भी रमशान में भेज देना। सेठ के लड़कों ने कहा, कि—श्राप शांति से प्राण त्यागिये, हम ऐसा ही करेंगे। लड़कों ने जब इस तरह विश्वास दिलाया, तब उसके प्राण निकते।

सेठ का जब रमजान में ले जाया गया। सेठ का जब लेकर जो लोग आये थे, वे जब के साथ ही खाट भी जलाना चाहते थे, परन्तु रमजान के भगी ने उन लोगों को खाट जलाने से यह कह कर रोक दिया, कि—जब के साथ आई हुई वस्तु पर मेरा अधिकार है, इसलिए जब के साथ खाट नहीं जला सकते।

लोग, सेठ के शब को जलाकर चले गये। भगी ग्वाट को अपने घर उठा लाया। खाट सुन्दर थी। भगी ने सोचा कि यह खाट अपने घर कहां रखूंगा! यदि इसको वेच ह्ंगा तो अच्छे पैसे मिल जावेंगे। इस तरह सोचकर भगी, वठ खाट लेकर उसी बाजार में आया, जिस बाजार में लकडी की चीजो का क्रय विक्रय होता था।

धन्ना ने, खाट लेकर खडे हुए भगी को देखा। खाट की सुन्दरता देखकर धन्ना ने भगी से पूछा, कि—नू यह खाट कहा से लाया है ? भगी ने उत्तर दिया, कि—मै भगी हूँ। मैं े खाट बनाता नहीं हूँ, श्रीर १मशान में भी किसा शव के साथ खाट नहीं लाई जाती है। केवल श्रमुक सेठ के शव के साथ यह खाट श्राई है, जिसे मै वेचने के लिए यहा लाया हूँ, परन्तु यह खाट मुर्दे की है इस विचार से इसको श्रव तक किसी ने भी नहीं खरीदी।

संगी का कथन सुनकर धन्ना सोचने लगा कि-किसी के भी शव के साथ श्मजान में खाट नहीं ले जाई जाती, फिर केवल उसी सेठ के शत्र के साथ खाट क्यों ले जाई गई <sup>१</sup> श्रवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। धन्ना इस तरह सोच रहा या, इतने ही में किसी मार्ग चलते आदमी ने खाट देखकर कहा कि—'इस खाट पर उस सेठ का इतना ममत्व था, कि उसके प्राण भी नहीं निकलते थे। जब उसकी इच्छानुसार उसे यह विश्वास दिलाया गया कि तुम्हारे शव के साथ ही यह खाट भी श्मशान में ले जाई जावेगी, तब उसके प्राण निकले। उस त्रादमी का यह कथन सुनकर धन्ना ने विचार किया कि-वह सेठ श्रीमन्त भी था श्रीर चुद्धियान भी माना जाता था। उसको इस खाट से निष्कारण ही ममत्व न रहा होगा। इस तरह विचार कर उसने खाट को श्रच्छी तरह देखा। उसे खाट के पायों में सन्धि दिखाई दी. ख्रीर वजन में भी खाट भारी जान पड़ी। उसने मन में निश्चय किया, कि इस खाट के पागों में अवश्य ही कुछ है।

धन्ना ने भगी से खाट खरीद ली। खाट उठाने के लिए धन्ना ने मजदूर करना चाहा, परन्तु मुर्दे की खाट है इस विचार से कोई भी मजदूर खाट उठाने के लिये तैयार नहीं हुआ। तब धन्ना स्वय ही वह खाट उठाकर घर को ले चला। धन्ना के तीनों भाई धन्ना के पीछे लगे ही हुए थे। वे लोग नाधारण खाट समझकर ही सेठ के छड़कों ने इसे अपने पिता के शव के साथ श्मशान भेजी, तथा भगी ने इसे बेची । धन्ना को जब यह ज्ञान हो गया था कि इस खाट में रत्न हैं, तब इसे उचित था कि यह इस खाट को साधारण खाट की भांति न खरीदता, किन्तु भगी से कह देता, या सेठ के छड़कों के गास खबर भेज देता कि इस खाट में रत्न हैं । धन्ना ने ऐसा न करके यह खाट स्वय ले छी, यह इसकी बेईमानी है । सद्-भाग्य से रत्न निकलने की इस बात को दूसरा कोई नहीं जानता, नहीं तो राजा द्वारा धन्ना दिख्त हो सकता है।

लड़कों की बात सुनकर धनसार, उनकी बुद्धि पर आश्चर्य प्रकट करने लगा, कि ऐसी बुद्धि तथा अपने छोटे भाई से निष्कारण ही द्वेष करने से किसी दिन तुम लोगों को सयद्भर सकट में पड़ना पड़ेगा! धनसार के इस कथन के उत्तर में तीनो भाई वहां से यह कहते हुए चल दिये कि, स्मारी बुद्धि तो ऐसी ही है! या तो धन्ना की बुद्धि अच्छी है, या आपकी!

धन्ना ने, प्राप्त रत्नों में से एक रत्न वेचकर उसके मूल्य ग्राग कुटुम्बिया का सत्कार किया, श्रीर जो रत्न शेष रहे, वे श्रपनी तीनो भौजाइयों में समान रूप से बाट दिये। धन्ना की ोजाइया धन्ना को श्राज्ञीर्वाद देती हुई उसकी प्रशसा करने श्रीर कहने लगी, कि इनसे इनके बढ़े भाई निष्कारण श हो प करते हैं। वे इनकी तरह कमा नहीं सकते तो, शान्त क्यों नहीं रहते। इनसे हैंप क्यों करते हैं। इनसे होष न करके शान्ति से रहें, तो ये श्रकेले ही सब का पालन पोषण कर सकते हैं।

भौजाइयो द्वारा अपनी प्रश्नसा सुनकर धन्ना ने सोचा, कि यह प्रश्नसा किसी दिन मुभे सकट में डाल देगी। पिताजी मेरी प्रश्नमा करते रहते हैं, इसी कारण मेरे तीनों भाई मुझसे रुष्ट रहते हैं। इस प्रकार सोचकर उसने अपनी भौजाइयों से कहा, कि आप लोग मेरी प्रश्नसा न किया करिये। मेरी प्रश्नसा करने से कभी मुभे भयकर सकट में पड़ जाना पड़ेगा, और सम्भव है कि भाई लोग आप पर भी किसी प्रकार का दोषारोपण कर दें। मेरे तीनों भाई मुझसे तो रुष्ट रहते ही हैं, किन्तु जो मेरी प्रशसा करते हैं उनसे भी रुष्ट हो जाते हैं।

श्राप मेरी प्रशसा करके मेरा हित नहीं कर सकतीं, किन्तु प्रशंसा न करके मेरा बहुत हित कर सकती हैं। जब आप लोग मेरी प्रशसा किया करेंगी, तब मेरे तीनों भाई श्राप तीनों को मेरे पक्ष में समझकर मेरे विषय की कोई बात श्राप लोगों को ज्ञात न होने देंगे। इसके विरुद्ध जब वे लोग श्रापकों मेरे पक्ष में न समझेंगे, तब श्रापके सामने मुझ विषयक वातचीत प्रकट करने में सकोच न करेंगे, श्रीर इस कारण श्राप सुमे उन बातों की श्रोर से सावधान कर सकेंगी, जो मेरे भाइयों ने मेरा श्रहित करने के लिए सोची होंगी। इसलिए में श्राप तीनों से यह प्रार्थना करता हूं, कि श्राप लोग मेरी प्रशंसा न किया करें। स्तेह, हृदय से होता है। मौखिक प्रशंसा से ही नहीं होता!

धन्ता के इस कथन को उसकी भौजाइयों ने ठीक माना। उन्होंने धन्ना को भविष्य के लिये यह विश्वास दिलाया, कि श्रब वे धन्ता की कभी प्रशसा न करेंगी, किन्तु निन्दा ही किया करेंगी।



## [3]

## नगरसेठ धन्ना

गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवशो निरर्थक । वासुदेव नमस्यन्ति वसुदेव न ते नरा ॥

श्रयात् – सब जगह गुणो की ही पूजा होती है, पिता या वश की प्जा नहीं होती। जैसे छोग वासुदेव को तो नमस्कार करते हैं परन्तु दासुदेव के पिता वसुदेव को नमस्कार नहीं करते।

स्तृतुष्य की योग्यता मनुष्य को उन्नति पर पहुँचाती ही है।

यद्यपि पिछले प्रकरण में भाग्य को महत्व दिया गया
है, लेकिन योग्यता भी तो भाग्यानुसार ही होती है। जो
सद्भागी है, उसमें योग्यता होगी, श्रीर जो दुर्भागी हैं
वह श्रयोग्य होगा। इस प्रकार भाग्यानुसार प्राप्त योग्यता
अयोग्यता ही, मनुष्य की उन्नति श्रवनित का कारण है।

श्रवस्था कुल या श्रन्य दूसरी वातं, योग्यता की श्रपेक्षा रखती हैं। दूसरी सब बातें होने पर भी यदि योग्यता नहीं है, नो मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता। पुरपडठान में श्रनेक विद्वान भी थे, धनवान भी थे, श्रीर धन्ना से श्रधिक श्रायुवाले भी थे। फिर भी वहां के राजा ने 'नगरमेंड' पट किमी दूसरे को न देकर धन्ना को ही दिया, इसका एक मात्र कारण था धन्ना की योग्यता। पुरपइठान के राजा ने धन्ना की प्रज्ञासा सुन रखी थी। राजकुमार से जुए का दुर्ज्यसन छुड़ाने के कारण वह धन्ना पर प्रसन्न हुन्धा, श्रीर इसी बीच में एक ऐसी वात श्रीर हो गई, जिससे राजा को धन्ना की योग्यता पर पूर्ण विश्वाम हो गया, तथा उसने धन्ना को 'नगरसेठ' पद प्रदान किया वह बात क्या थी, यह इस प्रकरण से प्रकट होगी।

धन्ना के भाई धन्ना से द्वेप करते थे, फिर भी धन्ना की चारों त्रोर बडाई हो रही थी। विलक्ष भाइयों के द्वेप के कारण धन्ना की प्रश्तसा में त्रीर वृद्धि हुई। धन्ना की प्रश्तसा की वृद्धि से उसके भाइयों का मनस्ताप बढ गया। वे दिन रात इसी विचार में रहा करते कि किस तरह धन्ना की प्रश्तसा मिटया मेट की जावे श्रीर उसे सब लोगों की टिष्ट से गिरा दिया जावे। इस विषयक विचार में तीनों भाई सारी रात तक चिता दिया करते। इसी बीच में एक ऐसी बात श्रीर हो गई, जिसके रण धन्ना को तो यश मिला, लेकिन उसके तीनों भाई धन्ना

पुरपइठान में एक सेठ रहता था। उस सेठ ने जिसमें

पूरी तरह द्वेष करने लगे।

से मोना निकाला जाता था वह तेजुन्तरी नाम की रेत खरीद कर अपने यहा कोठों में भरा रखी थी। वह सेठ मर गया छोर उमके पश्चात की एक दो पीढी भी समाप्त हो गई। धन्ना के समकालीन उसके बंगज ऐसे हुए, कि जो तेजुन्तरी रेत को पहचानते भी नहीं थे, और उसका उपयोग भी नहीं जानते थे। इसी प्रकार प्रचलन कम होने से नगर के दूसरे ज्यापारी भी तेजुन्तरी रेत का नाम गुण नहीं जानते थे।

मृत सेठ के वशनों का आपस में वटवारा होने लगा। उस समय उन्होंने उन कोठों को देखा, जिनमें तेजुन्तरी रेत भरी हुई थी। रेत को देख वे लोग उसे साधारण रेत समझ कहने लगे, कि इस रेत से कोठे रुक रहे हैं। पूर्वजों ने यह रेत किसी उहे श्य से भरा रखी होगी, परन्तु अब तो यह निरूपयोगी है। यदि अपन इसको कोठों से निकलवा कर फिकवाने लगेंगे, तो ऐसा करने में भी बहुत व्यय होगा। इसलिए यह अच्छा होगा कि राज्य की सहायता से यह नीलाम करा दी जावे। ऐसा करने से यदि कुछ लाभ न होगा, तो इस रेत को निकलवाने फिकवाने के व्यय से तो वच जावेंगे।

जिनके यहा यह तेजुन्तरी रेत थी, वे लोग राज्य की सहायता में तेजुन्तरी रेत नीलाम करने लगे, लेकिन उसका गुण और उसकी पहचान न जानने के कारण वह रेत किमी ने भी नहीं ली। प्राचीन पुस्तकों एव किंवदन्तियों के आधार में धन्ना ने यह जान लिया कि इस रेत का नाम तेजुन्तरी है भीर इसमें सोना है। इमलिए उसने वह रेत नाम मात्र के

रहा। धन्ना को मुस्कराते देख्न राजा समझ गया कि इसका मुस्कराना निरर्थक नहीं हैं । उसने धन्ना से पूछा कि—तुम चुण क्यों हो ? क्या तुम तेजुन्तरी रेत पहचानते हो श्रीर दे सकते हो ? राजा का कथन सुनकर धन्ना ने कहा कि—हा, मैं तेजुन्तरी रेत दे तो सकता हूं, परन्तु मेरे यहा जितनी भी तेजुन्तरी रेत है, खरीदने वाले को वह सब रेत खरीदनी होगी। श्राप उस व्यापारी से जान लीजिये, जो तेजुन्तरी रेत का शाहक है।

धन्ना का कथन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। उसने
तेजुन्तरी रेत के प्राह्म व्यापारी से कहा कि—यहा तेजुन्तरी
रेत मिल तो सकती है, परन्तु जिसके पास है, उमका कहना
है कि मेरे पास का सब माल उठाना होगा। व्यापारी ने राजा
का कथन स्वीकार किया। अन्त में व्यापारी ने रेत देखकर
तथा धन्ना से भाव-ताव करके, वह सब रेत खरीद ली।

तेजुन्तरी रेत टेने के कारण धन्ना पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा को जब यह मालूम हुआ, कि यह वही रेत हैं जिसको अमुक ने मेरी सहायता से नीलाम कराई थी और जिसे किसी ने भी नहीं खरीदी, केवल धन्ना ने नाम मात्र के मूल्य में खरीद ली थी, तब तो वह धन्ना की बुद्धि की बहुत प्रश्ना करने लगा। वह कहने लगा कि—धन्ना ने इस नगर श्रीर इस नगर की प्राचीनता के कारण प्राप्त इस नगर की प्रतिष्ठा वढाई है। उस विदेशी ज्यापारी को तेजुन्तरी रेत कहीं नहीं मिली थी। इस नगर में ही उसे तेजुन्तरी रेत प्राप्त हुई, इसलिए वह अवश्य ही सब जगह इस नगर की प्रशंसा

फरेगा। यदि धन्ना इस रेत को न पहचानता होता श्रोर वह इसे खरीद न लेता, तो यह रेत व्यर्थ ही जाती। इस प्रकार धन्ना एक चतुर परीक्षक होने के साथ ही नगर की प्रतिष्ठा वहाने वाला है, श्रोर इसी की कृपा से मुक्ते भी तेजुन्तरी रेत तथा उमका गुण देखने को मिला है।

इस प्रकार प्रसन्न होकर राजा ते, नगर के छोगो को सहमत करके धन्ना को 'नगरमेठ' बनाया। ना-कुछ मूल्य में रारीदी गई रेत का बहुत मूल्य मिलने, राजा के प्रसन्न होने, एव राजा द्वारा धन्ना को 'नगरसेठ' का सम्माननीय पर्व मिलने से धनसार को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसने अपने गीनो लडको से कहा, कि धन्ना ने यह रेत क्यो खरीदी थी, यह यात प्रव तो तुम जान ही गये होस्रोगे। योडी ही कीमत में रारीदी गई उस रेत से इनना तो रूपया मिला, और उसके साथ ही राजा ने प्रमन्न होकर धन्ना को नगरसेठ बनाया। इम प्रकार रूपया भी मिला और अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। इमलिए धन्ना के किसी कार्य की सहसा निन्दा न किया करो। किन्तु उन कार्य के बिपय में पूरी नरह समझ लिया करो।

धन्ता के तीनों भाई, धन्ता को तेजुन्तरी रेत का रूपया निलने तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होने से ख्रपने हृदय में पहले से ही जल रहे थे। पिता की वात सुनकर तो वे छौर भी ख्रियक जल उठे। धनमार की वात के उत्तर में वे लोग कहने लगे, कि— ख्राप नो धन्ता हारा ख्रपमानित होकर भी उसकी प्रजना ही करेगे। धन्ता स्वय नगरनेठ वन गया, लेकिन उनके सुग्व से

यह भी निकला, कि मेरे पिता की उपस्थिति में मैं नगरसेठ की बनू ? श्रापके रहते वह नगर सेठ बना, यह श्रापके लिए किले श्रपमान की वात है। फिर भी श्राप धन्ना की प्रशंसा करते हैं। हम तो आपके और हमारे छिए यह समझते है कि धन्ना ने नगरसेठ वनकर हमारा तथा आपका अपमान किया है। इसके सिवा महाराजा सीधे स्वभाव के हैं, इसलिए उन्हों। धन्ना के अपराध का विचार नहीं किया और उसे नगरसे वना दिया, अपन्यया धन्ना का अपराध ऐसा है कि जिसका दराड दिया जा सकता है। जिनने तेजुन्तरी रेत निलाम कराई। उनको तो यह मालूम नहीं था कि यह तेजुन्तरी रेत है श्रीर इसमें सोना निकलता है परन्तु धन्ना को तो मालूम था। फिर भी धन्ना ने उन लोगों से यह बात गुप्त रखकर नाम मात्र है मूल्य में रेत खरीद ली। यह धनना का कैसा भयङ्कर अपराष है। ऐसा अपराध होने पर भी राजा ने धन्ना की दगड देने 🕏 वदले नगर सेठ बनाया, यह भी इम विषमकाल का ही प्रभाव है। इतने पर भी धन्ना की प्रशसा करते हैं, यह आश्चर्य की बात है।

लड़कों की वात सुनकर धनसार सेठ उनकी बुद्धि की निन्दा करता हुआ कहने लगा, कि—धन्ना ने रेत चुराई तो थी नहीं। उसने ता सबके सामने खरीदी थी। फिर धन्ना अपरा किंगे हैं और उमको दण्ड क्यो दिया जाता ? रही नगरमेठ पद की वात। उसने नगरसेठ पद लेकर मेरा या तुम्हाण अपमान नहीं किया है। जो जिस कार्य के योग्य होता है, वह कार्य उसे ही सं।पा जाता।



किर चाहं वह दूसरा पिता हो या पुत्र हो। कहावत ही है कि-

नहि जन्मनि ज्येष्टत्व ज्येष्टत्व गुण उच्यते । गुणाद्गुरत्वमायानि दक्षि दुग्घ घृत यथा॥

श्रयांत्—बढण्पन जन्म के कारण नहीं होता है, किन्तु गुणों के कारण होना है। जिसमें श्रधिक गुण है, वही बडा माना जाना है। जेसे दूध, दही श्रोर घी, इन तीना से से घी का ही गौरव है, यग्रपि घी का जन्म दही से श्रोर दही का जन्म दूध से है।

इस कहावत के अनुसार धन्ता का नगरसेठ होना फुठ अनुचित नहीं है। इसके िमवा मैं वृद्ध हूँ। मैं नगरमेठ पर लेकर उसका कार्य भार वहन भी तो नहीं कर सकता। रहे तुम छोग, सो तुम छोग कोई ऐसा कार्य तो करके दिखाओं कि निससे तुम्हें कोई पद दिया जा सके। कुछ भी हो धन्ता नगर सेठ थना, इससे मेरा सम्मान वहा है। छोग सुमे नगर सेठ का पिता कहते हैं, और तुम छोगों को नगरसेठ हे खार इस पद का वार्य भार सम्भाछता है, यह बात तुम्हारे छिए गौरवारपद है, अपमानारपद नहीं है।

धनसार का वधन उन नीना भाइयों को नहीं रूपा। उन्होंने धनसार की बातों का उद्दरहतापूर्वेक प्रतियाद जिया भीर होते होते धनसार से उनका बाग्-युद्ध भी हो क्या। धन्ता के भाइयों के लिये धन्ता की प्रतिष्ठा-वृद्धि, जवास के लिये वर्षाजल के समान हुई। उनके हृद्य में धन्ता के प्रति द्वेषान्ति बढ़ती ही जाती थी एक छोर तो घन्ता नगरसेठ पद् का कार्य करता हुछा राजा तथा प्रजा का प्रिय वनता जाता था, और दूसरी छोर लोगों द्वारा की गई धन्ता की प्रशसा सुन-सुन कर धन्ता के भाइयों का हृद्य अधिकाधिक दम्ध होता जाता था। उनके हृद्य में धन्ता के प्रति ऐसा द्वेप हो गया, कि वे लोग धन्ता को फूटी छाखों से भी नहीं देखना चाहते थे।

धन्ना के भाई दिन-रात इसी प्रयत्न श्रीर चिन्ता में रहने लगे, कि धन्ना को किस प्रकार श्रपमानित किया जावे, तथा किस प्रकार सब लोगों में उसकी निन्दा कराई जावे। एक रात, तीनों भाई धन्ना के विषय में विचार करने लगे। एक ने कहा, कि—धन्ना श्रपने मार्ग का काटा है। दूसरे ने कहा, कि—जब तक धन्ना है, तब तक श्रपन लोग प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरे ने कहा, कि—प्रतिष्ठा प्राप्त करना तो दूर रहा, धन्ना के कारण श्रपन पद-पद पर श्रपमानित होते हैं। पिताजी की दृष्टि में तो श्रपन हतभागी हैं ही, राजा तथा प्रजा की दृष्ट में सी श्रपनी कुछ प्रतिष्ठा नहीं है।

धन्ना के द्वारा स्वय की हानि का वर्णन करके तीनों ंाई सोचने लगे, कि धन्ना रूपी काटे को अपने मार्ग से किस रह हटाया जावे। तीनो भाइयों ने आपस में परामर्श करके यह निश्चय किया, कि धन्ना का सदा के लिए अन्त कर दिया जाये । जस्त्र, विष, स्त्रिम्न स्त्रयवा स्त्रीर किसी तरह मार ढाला जाये । ऐसा करने पर ही अपने को ज्ञाति मिल सकती है, तथा स्त्रपता जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सकता है ।

इस तरह तीनो भाइयो ने धन्ता को मार हालने का तिश्चय किया। यद्यपि धन्ता ने श्रपने भाइयों की प्रकट या श्रप्रगट कोई हानि नहीं की थी, फिर भी उसके भाई उसे मार हालना चाहने थे। दुण्टो का यह स्वभाव ही होता है। भर्त हिर ने कहा ही है—

मृग-मोनमङ्जनाना तृणजल-सतोप-विहित-वृत्तीनाम् । लुट्ध रुधीवरिषद्यना निष्कारणवैरिणो जगति ॥

प्रयात—हरिण, नष्टली प्पोर सब्जन लोग क्रमज तृण, जल प्रोर सतीप से श्रयना जीवन निर्वाह करने हैं, लेकिन जिकारी मञ्जूप प्रोर दुष्ट लोग इन तीनो से निष्कारण ही वर रम्बंह है।

यन्ता की तीनो भौजाइया, प्रयने पिनयो का परासर्झ १३ उनके द्वारा किया गया निश्चय सुन रही थी। इन्हें प्रयंन प्रयने पिन की सुद्धि एव उनके द्वारा विये गये भीषण निश्चय ने दुख हो रहा था. किर भी ने धन्ना के मन्मुख की गई प्रतिला के कारण चुप रही। सबरे धन्ना की तीना भौजाईयों ने प्राप्त में प्रयानर्झ करके धन्ना की क्षपने पिनयों के निश्चय ने मृचिन करने, एव बन्ना को प्राणभय के सकट से बचाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रावसर देखकर धन्ना से कहा कि—देवरजी, श्राप से राजा-प्रजा श्रादि बाहर के सब लोग श्रानन्दित है तथा घर के भी श्रीर सब लोग श्रानन्दित है, परन्तु श्रापके तीनों भाई श्रापके प्रति श्रात्यन्त द्वेप रखते हैं। यद्यपि श्रापका कथन मानकर हमने कभी श्रापकी प्रशसा नहीं की, किन्तु निन्दा ही की, किर भी श्रापके भाइयों पर इसका कोई श्रानुकूल प्रभाव नहीं हुआ। हा, यह श्रवश्य हुआ कि उन्होंने श्रापके विषय में जो दुर्विचार किया है, वह हमसे गुप्त नहीं रहा। श्राज रात को श्रापके भाइयों ने यह निश्चय किया है कि किसी भी तरह से श्रापको मार ढाला जावे। इसलिये हम श्रापको सावधान करती हैं। श्राप प्राण-रक्षा का प्रयत्न करिये, श्रान्यथा किसी दिन श्रापके शत्रु बने हुए श्रापके भाई, श्रिप्त विष या शक्ष हारा श्रापकी हत्या कर डालेंगे।

भौजाइयों का कथन सुन कर भी धन्ना मुस्कराता ही रहा। भौजाइयों का कथन समाप्त हो जाने पर उसने कहा कि—श्रापको यह भ्रम हुआ होगा कि सेर भाइयो ने मुभे भार डालने का निश्चय किया है। भला कहीं बडे भाई अपने छोटे भाई को भी मार डाला करते हैं ?

धन्ना के इस कथन के उत्तर में उसकी भौजाइयों ने । कि—देवरजी, आप भूल कर रहे हैं। जब हृदय में विना उत्पन्न हो जाती है, तब भाई या पुत्र की हत्या करने सकोच नहीं होता। ऐसा बहुत जगह हुआ भी है। स्त्रीर होता भी है। श्रापके भाई श्रापको श्रपना भाई नहीं मानते हैं. किन्तु महान् शत्रु मानते हैं। इमिलए उन्होने श्रापको मार हालने का निश्चय किया है। उनके इस निश्चय के विषय में हमको किमी प्रकार का श्रम नहीं हुआ है, किन्तु हमने आपके भाइया का यह निश्चय उन्हों के मुच में सुना है इमिलिये हमने श्रापको मावधान किया।

भीजाइयों की बात सुन कर श्रीर उन्हें निश्चिन्त रहने के लिये कह कर, धन्ना भीजाइयों के पास से चला गया। वह मोचने लगा कि—भाइयों के हृदय में मेरे प्रति किंचित् भी प्रेग नहीं हैं, किन्तु श्रमन्तोप भग हुश्रा है। ऐसी द्शा में मुक्ते कीन-मा मार्ग प्रहण करना चाहिये, जिससे मेरे भाइयों की शानित मिले।



## [8]

## गृह—त्याग

भीम वन भवित तस्य पुर प्रवान। सर्वो जन सुजनतामुपयाति तस्य ॥ इत्स्ना च भूभविति सन्तिधि रत्नपूर्णी। यस्यास्ति पूर्व सुकृत विपुल नरस्य॥

त्रर्थात्—जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में बहुत सुकृत किये हैं, उसके लिये महान् वन भी नगर के समान सुखदायी हो जाता है, सभी लोग उसके हिनचिन्तक मित्र हो जाते हैं, त्य्रोर मारी पृथ्वी ही उसके लिए रत्नपूर्णों हो जाती है।

पुर्यवान पुरुष जहां भी जाता है, उसके लिए वहीं सब सुख सामग्री प्रस्तुत हो जाती है। चाहे वह वन में होता। उसे मित्रों की भी कभी नहीं रहती। प्रत्येक व्यक्ति उसका हित ही चाहता है। इसी प्रकार उसके पाम चाहे कुछ हो या न हो, वह दीन नहीं, किन्तु सम्पत्तिवान ही रहता है। उसके लिए सारी पृथ्वी ही रत्नपूणों हो जाती है। सम्पत्ति उसे पट-पद पर भेंटती है।
यह बात दूमरी है कि वह स्वय ही सम्पत्ति न ले, लेकिन उसे
सम्पत्ति की कभी नहीं रहती। यह बात धन्ना-चरित्र के इस
प्रम्मण में ग्रीर भी पुण्ट होती है। भाइयों के विरोध के कारण
गृह-त्याग कर जाने वाले बन्ना के पास एक समय खाने तक
को न था, फिर भी उसे बन में किस प्रकार एक कृपक मित्र
मिल गया श्रीर किस प्रकार खेत तथा मुर्टे की जाब से सम्पत्ति
प्राप्त हुई, यह बात उस प्रकरण से जात होगी।

रात के समय धन्ना छत पर वेठा हुन्ना था। चन्द्र प्रपनी शीनल किरणें फेंक कर, सब जीवा को शान्ति देता हुणा श्रानित्ति कर रहा था। चन्द्र को देखकर धन्ना कहने लगा कि-हे चन्द्र! तृएक होता हुआ भी सारे ही ससार फो शान्ति देता है, लेकिन में अपने भाइयों को भी शान्ति नहीं है सक्ता। मैं अपने साइयों को भी सन्तुष्ट न कर सका। वे गुन्न में इतने श्रमन्तुष्ट हैं, कि सेरा विनाश करने तक को तैयार हुए हैं। छोटा होने के कारण मुफ्ते अपने भाइयो का रनेहमाजन होना चाहिल्या, परन्तु में उनका कोपभाजन यन रहा हूँ। वे मुक्ते देखना भी नहीं चाहने। ऐसा होने ए। जारण यया है यह मैं नहीं जानता, परन्तु यह तो स्पष्ट ि कि यदि सेरे में कोई महान् दूपण न होता, तो मेरे भाई गुराने मण्ड क्या रहते । मेरे भाई गुझमे मण्ड रहते है स्मर्भे मेरा ही डोप हैं, खीर जब मैं खपने भाइयों की भी प्रमा नहीं राय सहता नव दूसरे लोग मुझमे प्रमान कैसे रह सक्ते हैं। प्रवाचित वृस्दे लोग मुझमें अप्रमन्त भ

रहे, परन्तु मुक्ते छापने भाइयों को तो प्रयन्त रखना ही चाहिए। मैं दूसरे लोगों को चाहे सुख भी न दे सकूं लेकिन अपने भाइयों को तो सुखी करने का प्रयत्न सुक्ते करना ही चाहिए। मेरे भाई तब प्रसन्न श्रीर सुखी हो सकते है, जब मै उनकी श्रांखों के सामने से हठ जाऊ। उन्होंने इसी उहे श्य से मुफे मार डालने का विचार किया है, कि मैं उनकी श्राखों के सामने न रहूँ। इसिछए मुक्ते गृह त्याग कर कही दृमरी जगह चला जाना चाहिए, जिसमें मेरे भाई श्रानिन्दत हो जावे श्रीर श्रपने छोटे भाई के रक्त से हाथ रगने के पाप से भी बच जावें। मुभे, घर से चले जाने का अपना विचार किसी से प्रकटन करना चाहिये, किन्तु चुपचाप ही घर त्याग कर चल हेना चाहिए। यदि मेरा यह विचार प्रकट हो जायगा, तो मुफे माता-पिता भी घर से न जाने हेंगे, तथा राजा श्रीर प्रजा की श्रोर से भी बाधा उपस्थित की जावेगी। इसलिए यही श्रन्छा है, कि किसी को कुछ कहे-सुने विना ही घर से विदा हो जाऊँ।

इस प्रकार घर त्याग कर जाने का निश्चय करके. धन्ना रात में ही घर से अनिश्चित स्थान के लिए चल दिया। उसकी अपना पद अपनी प्रतिष्ठा और सम्पत्ति त्यागने में किंचित् भी दुख नहीं हुआ। उसके हृदय में एक मात्र यह भावना थी, कि मेरे कारण मेरे भाइयों को किसी प्रकार का कष्ट न ाना पड़े, उन्हें किसी तरह दुखी न रहना पड़े, किन्तु वे को सुखी अनुभव करें। धन्ना ने अपने साथ कोई भी रतु नहीं ली। उसका साथी केवल धेर्य और साहस (था, श्रीर साथिनी उमकी कुशामबुद्धि एव कर्मपरायणना थी। इन्हों के महारे वह घर में निकल पड़ा। उम समय उसके हर्य में श्रेनेक उच्च भावनाए थीं। वह श्रेपने भाड़यों का एल्याण चाहना था। उनके प्रति बन्ना के हृदय में किचित भी दुर्भावना न थी।

चलत-पलं रात भी बीत गई त्यार दिन का पूर्व भाग भी सगाप्त होने स्त्राया। भन्दा, बहुत बक गया था। साथ ही नृत्य भी अधिक लग गई थी। उसका जीवन स्त्रय तक सुख में शी वर्षीत हुत्रा था। सूत्र का दुन्य, चलने का श्रम, या बन की भयत्रता को वह जानता भी न था। ऐसा व्यक्ति जब निपम पिस्थिति में पड जाता है, तब बह स्वय को महान् हुव में मानने लगता है। उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, लेकिन धन्ना धर्यवान व्यक्ति था। वर्यवान लोग केंमे भी दुन्व म पड जावे वे न तो स्वय को दुन्य में ही मानते हैं, न त्रानी बुद्धि में विकार ही स्त्रांसा करते हुए कवि ने कहा भी हैं। वर्यवान लोगों की प्रदासा करते हुए कवि ने कहा

रशिवंतरतापि हि धेर्चहरे'नं शक्यते वैर्यगुण प्रमाण्डुम् । प्रशं सुप्रस्थापि इतस्य प्रतनेनीय शिम्या यानि जवाचिवेव ॥

पर्यात - धर्ययान पुरुष घोर विषत्ति पड़ने पर भी उसी
पार पर्य नहीं ह्यागते, जिस प्रशार जनती हुई छाग उल्ही
पर देने पर भी उसरी शिया हो) नीचे की छोर नहीं जाती,
विस्तु पर को ही नाती है।

जुधा और श्रम में पीड़ित धन्ता, एक खेत की मेड पर स्थित वृक्ष की छांह में बैठ गया। उमी खेत में खेत का स्वामी कृपक हल चला रहा था। दोपहर हो जाने तथा मूर्य का नाप बढ़ जाने से, किसान भी हल छोड़ कर बेलों महित उमी उस की छाह में आ बैठा। थोड़ी ही देर में किमान के घर में किसान के लिए भोजन आया। समीप में बेठे हुए बन्ना को देखकर किमान आपने मन में कहने लगा, कि यह कोई भद्रपुरूप हैं। कुछ भी हो, लेकिन जब यहा यह उपियत है, तब मुक्त अबेले को ही भोजन न करना चाहिए। पास में एक आदमी भूखा बैठा रहे और दूसरा भोजन करे, यह अनुचित एव गाईस्थ्य धर्म के विरुद्ध हैं।

इस प्रकार मोचकर किसान ने धन्ना से भोजन लग्ने के लिए कहा। उत्तर से धन्ना ने कहा, िक-थनिए में भूगा हूँ छोर सेरी इच्छा भोजन करने की भी है, लेकिन मेग यह नियम है कि सै किसी के यहा तभी भोजन कर सकता हूँ जब उसका कोई कार्य कर दूं। श्राप यह मुक्ते भोजन कराना चाहते हैं तो पहले कोई कार्य बनाइये, जिसे में कर सकू। किसान ने उत्तर दिया, िक- यहां में क्या काम बता सकता हूँ। यहा तो केवल हल चलाने का काम है। तुम भोजन कर छो, िकर कोई काम भी कर देना। धन्ना ने कहा, िक में कार्य ये बिना भोजन नहीं कर सकता। यदि मुक्ते यहा श्रीधक दरना होता तो उस दशा में मैं काम करने से पहले भोजन कर के किर कोई काम कर देता। लेकिन मुक्ते श्रमी ही जाना है, इसलिए काम करके ही भोजन कर्जा। श्राप मुक्ते काम

धताद्ये। यदि एल पलाने का कार्य है तो वही सही । मैं हल भी पला सकता हूँ।

विवश होकर किसान ने धन्ना से कहा, कि यदि ऐसा रिताहम ऐत संबोडी दर हल चला दो श्रीर फिर भोजन १ ग्टा। घट्टा ने किमान की यह बात स्वीकार कर ली। उनने पृषिकला भी सीसी थी, इसलिए वर हल चलाना जानना था। धन्नाः खेन में हल चलाने लगा । किसान भी यह देवन लगा कि उसे वह प्रावसी किल तरह से हल चलाता है। घन्ना ने हुछ ही दूर हल चलाया था, कि हल चलने के माय-मार्य स्वनन रामनन शब्द होने लगा । किसान ने बन्ना सं हल रो हन के लिए कहा, परन्तु धन्ना ने चाम पूरा होने पर ही इल रोजा। धन्ना ने इल द्वारा जो चास किया था, उसे िसान में देखा तो ज्ञान हुन्त्रा, कि द्रव्य से भरा हुन्ता एक म्ग्टाहर से टक्कारर हल के गांव विमटना हुआ। चला गया ै. फीर उपसे का उट्टर चास भर में दिखर गया है। जिसान भिरेदार उभारत कथा । यह सीचन लगा, कि यह धेत भेरी एइ पीरियो स सेरे पास है और इससे हल चलता ही अला । निर्भाणां स्कर्म संव में ने धन नहीं निक्ला। लेकि पाइ स्व पाद्वी से एक ती चान तट चलाया फ्रॉर र्भ के पन दिल्ला यह जिनमें भाज्यमं की बात है। कि आग में भरता दो पुरावर उने भी चान से विद्या हुन्ना भन वताला । धाना ने यह धन देखकर जिलान ने उहा कि इस वर्ष वन ग्रहाल्ला या. जो रत स्वयं में निवस पटा है। इसमें णार्थ भी यात बया है १ जलों भोजन करें. मूख लग रही है। धन्ता ने वेल खोल दिये । फिर वह रिसान के माय भोजन करने के लिये वेठा । यद्यपि किमान के यहा का भोजन रुक्ष और साधारण था, धन्ना नित्य जिम तरह का भोजन किया करता था, उससे बहुत ही निम्नतम था, फिर भी भूप अधिक लगी थी इसलिये धन्ता रो वह रखा-म्या भोजन भी बहुत ही स्वादिष्ट लगा उसने किचपूर्वक भोजन किया।

सोजन करके धन्ना, आगे जान के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने किसान का उपकार मानकर तथा उसे धन्यजाद दे कर उससे बिदा मागी। किसान ने धन्ना से कहा, कि—भाई, तुम जाते हो तो तुम्हारी इन्छा, परन्तु अपना धन लेन जाओ। तुम्हारे हल चलाने से जो बन निकला है, वह मेरा नहीं किन्तु तुम्हारा है। वह धन सरे भाग्य से नहीं निकला है, कन्तु तुम्हारे भाग्य से निकला है। इमिलए उसे लेने जाओ।

किसान का कथन सुनकर धन्ना किमान की निस्पृहता पर प्रसन्न होता हुआ सोचने लगा, कि यदि मुक्ते धन साथ लेना होता तो मैं घर से ही क्यां न लाता। इस प्रकार सोचते हुए उसने किसान से कहा, कि— भाई, यह खेत तुम्हारा है। इम खेत में में जो कुछ भी प्राप्त हो, उसके स्वामी तुम्ही हो सकते हो, मैं उसका स्वामी नहीं हो सकता। मैंने तो केवल भोजन के लिए हल चलाया था। मेरे इस अम के फलस्वरूप में भोजन प्राप्त हो गया। धन के लिए न तो मैंने अम ही या था, न धन पर मेरा अधिकार ही हो सकता है।

किसान ने धन्ना से बहुत कुछ कहा सुना, परन्तु धन्ना

ने किसान की बात को स्वीकार नहीं की। वह खेत पर से आगे के लिये चल दिया। भन्ना के जाने के पत्नान किसान ने मोचा कि एक उसका फल लेन का अधिकारी हैं। में, पेत में बीज पबर उसका फल लेन का अधिकारी हैं, उसमें में अनायाम पीर बिना अम क निकली हुई सम्यन्ति पर मेरा अधिकार नहीं हो मकता। इस खेद में में जो पन निकलों वह या तो धना ना हो मन्ता है या गजा ना। यना ने तो यह धन लिया नहीं, इसलिये अब इसका जिबकारी राजा ही है।

इस नगर सोच कर इसने राजा के पास जा इसमें धन निवासने की सब बात कही, त्योर धन मनवा लेने की प्रार्थना की । राजा किसान की ईमानदार नथा बन्ना की निलेमिया पर प्रमन्त हुआ। उसने किसान से कहा कि— निसंग्रे एक एकिने से बन निकला है वह धन्ना जब निक्रण हुणा धन तुरहार लिये छोड़ गया है नय यह बन तुर्था है। तुम त्रारं पर में राया। राजा ने हिसान से उस प्रकार वहा, लेकिन किसान ने राय हो धन का प्रमाधिकारी कह कर धन लेने से उत्थार कर दिया। त्रान में राजा ने उस पन लिया था, जो राजा ने उस पन लिया था, परीर धना के साम पर उन पान की जाभीर कर परिता था, परीर धना के साम पर उन पान की जाभीर कर परी पान मान बनवर्ग का दिया, तथा निसंग्र पर में से धन निक्रण था। इस किसान की उस प्राप्त की जाभीर कर निक्रण था। इस किसान की उस प्राप्त की जाभीर कर निक्रण था। इस किसान की उस प्राप्त की जाभी कर दिया।

धन्ता. तिसी स्थान बिरोप तो लक्ष्य बनाये दिना ही उत्तर में स्पोर पता। चनते-चलते वह नर्भवा वे जिनारे छाया नर्मदा की धारा, उसके नट पर स्थित पहाइ, जगल, झाडी ख्रीर उसके समीप की जीतलता से बन्ना का हृदय बहुत ही ख्राह्मादित हुआ। वह नर्मदा के तट पर लट गया। यकावट तो थी ही, ठएठी-ठएडी हवा लगने से उसे नीट ख्रान लगी। बन्ना तन्द्रा में था, इतन ही में उसने कोई जट्ट सुना। जट्ट सुन कर वह जागृत हो उठा। वह सोचने लगा कि, इम शट्ट से तो यह जाना जाता है कि मुक्ते हुट्य प्राप्त होगा, परन्तु इम विकट वन मे द्रव्य कहा से मिलेगा? वह टम तरह सोच रहा था, इतने ही में उसने नदी में किमी मनुष्य का ज्ञय बहता हुआ ख्राते देखा। वह, उस शव को निकालने के लिये नदी में कूट पड़ा और शव को नदी के बाहर खीच लाया।

नदी के तट पर शव को देखने लगा। उपने देखा, कि शव की जाघ में कुछ सिला हुआ है। वन्ना ने उम सिले हुए स्थान को खोला, तो उसमे उत्तम-उत्तम कई रत्न निकले। धन्ना ने वे रत्न तो अपने पास रख लिये आर अब को नदी में फैंक दिया।





श्राच्छे हैं, तो श्राकृति श्रादि वाने ग्वराव होनं पर भी फल श्राच्छा ही मिलता है। मिलत कर्म ही समय पर उदय में श्राकर श्राच्छा बुरा फल देने हैं यह वान दृमरी है, कि—कोई कर्म जलदी उदय में श्राने हैं श्रीर काई देर से। लेकिन श्राच्छा बुरा फल मिलता है उनके प्रताप से ही। कभी कभी यह होना है कि कार्य श्राच्छा करने पर भी परिणाम श्रुरा होता है श्रीर कार्य बुरा करने पर भी परिणाम श्राच्छा होता है। इस तरह की विपमता के लिए यही समझना चाहिए कि यह फल इस तात्कालिक कार्य का नहीं है, किन्तु पृत्व मचिन कर्म का यह फल है। यह समझने के साथ ही इस वात से भी विस्मृत न होना चाहिए, कि वर्तमान म हम जो काम कर रहे हैं उनका फल हमें इस समय चाहे न मिले लेकिन जलदी या देर से मिलेगा श्रावश्य। यह याद रख कर मनुष्य को दुष्कृत्य से सदा बचे रहना चाहिए।

धन्ना के पूर्व पुर्य अच्छे थे। इससे उसे पुरपहरान में भी यश और सम्पत्ति प्राप्त हुई। पुरपहरान त्यागने के परचात् वन में भी उसे सम्पत्ति और यश की प्राप्त हुई। इसी प्रकार उज्जैन पहुँचने पर भी उसे जो अधिकार और जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, वह भी पूर्व सचित पुर्य के प्रताप्त से ही। पुरपहरान की सम्पत्ति और वहां की प्रतिष्ठा त्याग कर उज्जैन आने वालें धन्ना को उज्जैन में क्या प्राप्त हुआ, यह बात इस प्रकरण से इट होगी।

नमदा पार करके, धन्ना उत्तर भारत की स्रोर ला। विन्ध्याचल की घाटी पार करके घूमता फिरता वह इन्द्रेन प्रापा। इस समय उन्जेन ने चन्द्र प्रयोतन नाम का सवा सद्य करता था। वहा वोग्य प्रयान न होने के कारण २मना राज्य व्यवप्यस्थित हो रहा था। राजा इस बात की िल्या संघा कि मुक्ते कोई वृद्धिमान व्यक्ति मिले स्त्रीर में टम अपना प्रधान बनाङ । बुहिसान प्र**बान प्राप्त करने** के ारेश से उसने नगर में यह घीषणा कराई, कि जो व्यक्ति शनग नालाय में स्थित धारभ को नालाय के बाहर रह कर रासी से घाष देगा, उसे में श्रपना प्रधान बनाऊंगा। इस कार्य फं लिए राजा ने समय भी नियन कर दिया। नियन समय पर घर प्रयोगन राजा उस तालाव पर गया। नगर तथा बाहर ण घरत में लोग भी तालाउ में स्थित खम्भ बाधने की इच्छा न ॥ उ। ष पर गर्य । राजा की चोवणानुसार उपस्थित छोगों वे प्रम्भ वाधने के लिए अपनी-अपनी बुद्धि दौडाई श्रीर थपत भी किये, परन्तु कोई भी त्रयक्ति तालाब के बाहर रह षर नरम याधने में समर्थ नहीं हन्त्रा।

्रिश समय नालाव के उपर राम्भ वाधने का प्रयस्त विशे जा गए। था. उनी समय उद्या पर घरना भी पहुँच गया उत्ते, लागों में भीड़ पा फारण पृत्रा, श्रीर किर राजा से पद्या कि साप मुख्य श्रीर किर राजा से पद्या कि साप मुख्य श्रीर श्रीवश्यक्रतानुसार रस्ती वें नो में तालाव के ध्रम को नालाव से उत्तरे विना ही याध द्गा। घरना की साप नालाव से उत्तरे विना ही याध द्गा। घरना की साप नालाव से उपने जानाव की साप की साप प्राप्त के शायद यह व्यक्ति नालाव स्थित रामभ बांधने में स्थान शास करें।

धन्ना की बात स्वीकार करके राजा ने आवश्यक रस्सी की व्यवस्था कर दी। धन्ना ने रस्सी का एक सिरा तालाब के किनारे के एक वृक्ष से बाध दिया ऋौर दूसरा सिरा पकड कर तालाब के चारों खोर घूम खाया। तालाब के चारों खोर रस्सी संहित घूम जाने से, तालाव में स्थित खम्भ रस्मी से बध गया। धन्नाने रस्सीका दूसरा सिरा भी उसी वृक्ष से बांध दिया श्रौर फिर उसने राजा से कहा कि — मैंने एक बार तो खम्भे को बाध दिया है, यदि आवश्यकता हो तो और बाध्ं। धन्ना का कथन सुन कर राजा उसकी बुद्धि की प्रशसा करने लगा। उपस्थित लोगों में से कई लोग कहने लगे कि इस तरह तो हम भी खम्भ को बाध सकते थे। इस तरह बांधने में क्या है। ऐमा कहने वाले छोगों से राजा ने कहा कि—यदि बांध सकते थे तो बाधा क्यो नहीं ? तुम्हे किसने रोका था, श्रौर तुम से यह किसने कहा था कि अमुक तरह से ही खम्म वाधना चाहिये! खम्भ बध जाने के पश्चात् कोई बात कहना व्यर्थ है। घोपणानुसार यह व्यक्ति प्रधान पद पाने का ऋधिकारी हो चुका है, तथा इसकी बुद्धि देख कर मुफ्ते विश्वास होता है, कि इसने जिस तरह खम्भ वाध दिया है, उसी तरह यह मेरे राज्य को भी व्यवस्था की जजीर से बाध देगा। लोगों से इस तरह कह कर राजा ने, वन्ना को श्रपना प्रधान बना लिया। उज्जैन का प्रधान बन कर धन्ना ने ऐसी राज्य व्यव-स्या की, कि राजा प्रजा त्र्यादि सभी लोग प्रशसा करने लगे। ं यब लोग यही कहने लगे, कि हम लोगों के सद्भाग्य से ही यह प्रधान छाया है।

पन्ता राज्य कार्य सं निष्ट्रत हो । सध्या के समय घोड़े एर पैट पर बाप नेपनार्थ नगर के पाहर जापा करना। एक दिन सुरुण के सन्य जब धन्ना यापु-सेवनार्व गया या तब क्यन राज कि कुछ धीन-हीन छी-पुरुष नगर की खोर चले मार में । इनके सगर इस वे, गुप्त ज्ञातिहीत थे और पास में गर्भर रहा की उर्क अमुद्री भी नाधी। उन लोगों को देख पर पत्ना न भ शरमान चित्रा दि चे छोन किसी प्राप्त के िनारी जान पटवर्र का जुन्य के मारे नगर में रक्षा पाने के ि पार है। इस तरा श्रमुमान प्रके बन्ता अपने मन से ए क्या ि — इन प्राचीणा को करह में पड़ने के लिए सुमे मार । व्यवसार्य, मानना चालिए । मेर द्वारा ठीक व्यवस्था न ंत ने पारण हो एन लोगों को फल्ट में पड़ना पढ़ा है । बदि ही। प्रास्त्रा हो ी सो च लोग कच्ट क्या पाने श्रीर इन्हें चर्-बार · " । स अरह भी शीच तीन दशा में नगर का श्राप्तय क्यो \* en 9 41 1

एय प्रमार संचिता हुन्ना धन्ता, उन लोगों के समीप
ोही उन्हें माया पूरत के लिए गया । समीप पहुंच प्रश्
'भग का भय से पहचाना, खीर पहचानी ही यह जाहचर्यरूप हुन्से हो गया । यह प्यपत मन म वहन लगा, कि से
कि ना । कि । खीर साई भाजाई एम दशा में। यदि ज्याज मी
कि ना । कि । खीर साई भाजाई एम दशा में। यदि ज्याज मी
कि ना । कि । खीर साई भाजाई एम दशा में। यदि ज्याज मी
कि ना । कि । बीर स्वाम ह जना का में इन्हें जैने दृश्य
ब का का करना कहा ।

मे आसू गिरने छगे। फिर वह गद्गद् खर से कहने छगा, कि—वेटा धन्ना, तू अपने भाइयों को जानता ही है वे कैसे मूर्व, अदूरदर्शी एव कूर स्वभाव के हैं, यह तुमें माल्म ही है। उन्होंने तुमें मार डाछने का जो विचार किया था, और उनके जिस कूर विचार के कारण तू घर छोड़कर चछा आया, उनका यह विचार तेरे घर त्याग जाने के पश्चात् ही मुमें माल्म हुआ। पहले तो मुमें तेरे वियोग से दु ख हुआ, लेकिन जब तेरे भाइयां के दुष्ट विचार का मुमें पता छगा, तब मैंने तेरा चछा जाना ठीक माना।

लोगों को यह मालूम हुआ, कि धन्ना रात के समय न मालूम कहा चला गया है। सब को यह तो मालूम था ही, कि धन्ना के भाई धन्ना से द्वेप करते हैं, एव उसका अशुभ चाहते हैं। इमलिये राजा और प्रजा ने तेरे घर त्यागने के लिए तेरे भाइयों को ही अपरावी ठहराया, तथा तेरे भाइयों से मव लोग अप्रसन्न रहने लगे। तेरे घर त्याग जाने के कारण और मव लोग तो, यहा तक कि तेरी भौजाइया भी दुखी हुई, परन्तु तेरे दुण्ट भाइयों को प्रसन्नता हुई। वे कहने लगे, कि अन्छा हुआ जो धन्ना चला गया और हमारे मार्ग का रोडा दूर हुआ। मैंन तेरे भाइयों से कहा, कि अब तो धन्ना चला गया है, इमलिए अब जान्ति से रहा करो। इम प्रकार समय मय पर मैं तेरे भाइयों को समझाया करता, परन्तु तेरे कि भाइयों के कार्य एव विचार में किचित भी परिवर्तन की हुआ। ऐसे लोगों को हुण्ट में रखकर ही तो एक किंव ने कहा है कि— लभे । सिम्तामृतैत्यपि यस्ततः पीडयम्, विवेच्य मृत्राणिकासु सिल्ल पिपासाहितः अवाचित्रपि पर्यट्यट्याविषाण मासाद्ये-प्रतु प्रतिनिविष्टमृर्यजनिवतमाराधयेत् ॥

प्यांग्—नारं होई चाह को यस से पीस कर तेल भी निराण ल. फोइ त्यामा मृगनुत्या के जल से प्यपनी प्यास भी वृहा ने, जाई पृथ्वी पर पृभवाग हर सीगवाला रवसोज भी इस ते. वे असम्भव वार्य चारे कोई सम्भव भी बना हाले, परस्क एठ पर पर है हुए मूर्य मनुष्य के चिन को जनुकुल बनाने में कोई भी द्वित समर्थ नहीं है।

प्रमण पातुमार नैरे भाइयों को समझाने का मेरा सब प्रयम निष्ठार हुन्छ।। उन ठोगों को मैं नियत्रण में न रख समा। मे यह कहा भी था, कि ऐसे बढ़िया श्राभूपण थोड़े मूल्य में मिलना इस बात का प्रमाण है कि ये श्राभूपण चोरी के हैं, इसलिए ये श्राभूषण लेना ठीक नहीं, लेकिन तेरे उद्दुष्ड भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने वे श्राभूषण दासियों से खरीद ही लिये श्रन्त में वे चोगी करने वाली दासिया, श्राभूषण चुराने के श्रपराध में पकड़ी गईं। उन्होंने श्रपना श्रपराध स्वीकार करके यह कह दिया, कि हमने उस दुकान पर श्राभूषण वेचे हैं। राजा की श्राज्ञा से तेरे भाइयों की दुकान की तलाशी हुई, जिसमें से रानी के श्राभूषण निकले। तेरे भाइयों पर राजा इस कारण पहले से ही रुष्ट था, कि नगर-सेठ धन्ना को इन्ही लोगों के कारण गृह त्याग कर जाना पड़ा है, चोरी के श्राभूषण खरीदने के कारण वह श्रिषक रुष्ट हो गया। कहावत ही है कि—

राजा मित्र केन दृष्ट श्रुत वा।

त्रर्थात्—यह किसने देखा सुना है, कि राजा किसी का

इसके अनुसार कुपित राजा ने, तेरे भाइयों के अपराध के दण्ड स्वरूप सेरी सब सम्पत्ति छीन ली। हम सब लोग दु.खी हो गये। ऊपर से अपमान का दुख और था। उस पमान के दु:ख से बचने के लिए, हम सब ने पुरपइठान कर अन्यत्र जाना उचित समझा। नीति के अनुसार भी लिए ऐसा करने के सिवा दूसरा मार्ग न था। क्योंकि, तकारों का कथन है—

माता पिता और भाई-भौजाई के पास जाकर उनकी कुशल पूछता, तथा उन्हें प्रसन्तता हो ऐसी बातें भी किया करता। यह उसका नित्य का क्रम था। इस क्रम के अनुसार एक दिन जब वह धनसार के पास गया, तब धनसार ने उससे उस पर बीती बात कहने के लिए कहा। धन्ना ने धनसार को पुरपइठान से निकल कर उज्जैन पहुँचने तथा खम्भ बांधकर प्रधान बनने तक की सब बात सुनाई। साथ ही उसने वे गत भी धनसार को भेंट कर दिये, जो मुर्दे की जांघ में से निकले थे। उन रत्नों को देखकर, धनसार आश्चर्य चिकत रह गया। उसके मुह से यही निकला, कि 'ये रत्न ऐसे मूल्यवान हैं, कि अपने घर में जो सम्पत्ति थी वह इनके मूल्य के सामने तुच्छ थी। बास्तव में, सम्पत्ति त्यागने वाले को त्यक्त सम्पत्ति से बहुत अधिक मिलने का नियम ही है। राम ने अवध का राज्य त्यागा था, तो उन्हें त्रिखएड पृथ्वी का राज्य मिला था।

धनसार ने इस प्रकार धन्ना तथा उसके त्याग की प्रशासा की। धन्ना ने धनसार द्वारा की गई प्रशासा के उत्तर में यही कहा, कि—पिताजी, आप किस की प्रशासा कर रहे हैं! यह सब आप ही का प्रताप है, फिर आप मेरी प्रशासा क्यों कर रहे हैं!

कुछ दिन इसी प्रकार चलता रहा! कुछ दिनों के पश्चात धन्ना के भाइयों को भी वह समस्त वृत्तान्त ज्ञात हो गया, जो धन्ना ने स्वय के निकलने स्त्रादि विषय में धनसार से कहा था। साथ ही उन लोगों को यह भी ज्ञात हो गया, कि

रत्न श्रीर इनके प्रभाव से प्राप्त यहां की संपत्ति में हम तीनों भाइयो को समान भाग मिल जावे।

ळड़को की बातें स्त्रौर उनका प्रस्ताव सुनकर, धनसार उनकी बुद्धि की निन्दा करता हुआ। वोला, कि-तुम लोग अव तक भी धन्ना को नहीं समके। अभी भी तुम्हारे हृदय में धन्ना के प्रति द्वेष है। यदि धन्ना तुम छोगों को अपना न मानता, श्रौर इन रत्नों को तुम लोगों से श्रधिक समझता, तो वह ये रत्न मुफ्ते देता ही क्यों ? इसी प्रकार तुम छोगो को श्चपन यहा श्राश्रय भी क्यो देता ? तुम लोगो का दुष्ट-विचार जानकर, बन्ता, घर की सब सम्पत्ति तुम्हारे लिए छोड़ घर से भिखारी की भाति निकल गया था। घर में से उसने कुछ नहीं लिया था, श्रोर ये रतन मेरे घर में श्रे ही नहीं, मैं उमे देता भी कहा सं १ वर्लिक घर से धन्ना के चले जाने का समाचार, बन्ना के चले जाने के पश्चात् ही मुक्ते मालूम हुआ, पहले मालूम भी नहीं हुआ, अन्यथा मैं उसे घर में जाने ही न देता। ऐसा होते हुए भी तुम लोग फिर कुमति करने लगे हो। घर की सब मम्पत्ति खोकर, स्थान भ्रष्ट हो महनत मजदूरी करते हुए इधर उनर भट कने के दिन भूछ गये। धन्ना की कृपा से, दु ख-मुक्त हो पर प्रानन्दपूर्वक जीवन विताने का यह प्रवसर मिला है, तो छाव किर दुर्बु द्वि छाई। वहा कलह मचाया उसका फल तो पाया ी, भन्न क्या यहा भी कलह करना चाहते हो! उदार-हृदय ्र ता, तुम्हारे कार्य एव व्यवहार को विसमृत करके तुम्हारा उन कर रहा है, और तुम उसका उपकार भूल, कृतव्त हो ्मी की जड काटने का प्रयत्न करते रहते हो ! तुम लोगों की यह मनोवृत्ति, मर्वधा निन्दनीय है। तुम अपनी इस तरह की मनोवृत्ति त्याग कर, जिस तरह रहते हो उसी तरह प्रानन्द से रहो। यदि यहा भी धन्ना के प्रति होप रखा, तो इसका स्पष्ट यही अर्थ होगा, कि तुम लोग किर विपत्ति को आमन्त्रित प्रर रहे हो।

धनमार का उत्तर सुनकर, इसके तीनो पुत्र वनसार पर फ़्पित हो गये। ये धनसार से कहने लगे, कि आप सदा से ही धन्ता का पक्ष लेते रहे हैं, इसिटिये आप उसकी प्रशासा करें यह स्वाभाविक है। श्रीर ऐसी वजा म श्राप कैसे स्वीकार कर सफने हैं, कि 'ये रत्न श्रपने घर के ही हैं' जो मैंने धनना को दे दिये थें<sup>1</sup> परन्तु वास्तिवक बात कव तक छिनी रह मक्ती है। हम प्रापसे फिर कहते हैं, कि प्राप भी समझ जाइये और धन्ना को भी समझा दीजिये। ये रत्न न तो आपने ही प्राप्त किये हैं न धन्ना ने ही। श्रापको ये रत्न पैतृक-सपत्ति में प्राप्त हुए हैं, इस कारण इन पर हमारा स्त्रीर धन्ना का समान अधिकार है। इसलिये यही ऋच्छा होगा, कि आपस में घर में घेठकर समझौता कर लिया जावे, कोई दूसरा न जानने पावे। प्रत्यथा हम प्रत्येक सम्भव उपाय से इन रत्नों एव इनके प्रभाव से प्राप्त सम्पत्ति स भाग छेंगे ही । हस ऐसा जवापि नहीं सह सबते, कि इन रत्नों का स्वामी अकेला बन्ना रों, स्वीर हम उसके प्राधित रहकर उसके भाग्य से बड़े लढावें। हम आपको सृचिन करते हैं, कि ये रतन जाने न पावें और आप इनरं ने हम तीनों को साग दिलावें।

धनसार ने अपने तीनों लड़कों की बहुत भर्तस्ना की।

## [ & ]

## कठिन परीक्षा

ऐश्वर्यस्य विभूषण सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्यय । श्राक्रोधस्तपस क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वेकारणमिद शील पर भूषणम् ॥

श्रधीत्--ऐश्वर्य का भूषण सज्जनता है, शूरता का भूषण वाणी पर सयम रखना है, ज्ञान का भूषण ज्ञान्ति है, शास्त्राध्ययन का भूषण विनय है, धन का भूषण सुपात्र को दान देना है, तप का भूषण कोधरहित होना है, प्रभुना का भूषण क्षमा है, और धर्म का भूषण सरळता-अथवा निष्काम रहना है, किन्तु जो ूसरे सब गुणा का कारण है वह भील सर्वोत्तम भूषण है। हुम श्लोक में जिन गुणों को भूपण रूप कहा गया है, धन्ना में वे सभी गुण मौजूद थे। उसने स्वय में रहे हुए गुणों का समय-समय पर परिचर भी दिया, जो कथा में प्रकट है। इन सब गुणों का कारण कील भी था। वह पूर्ण जीलवान था। उसके जील की कसौटी भी हुई, जिममें वह उत्तीर्ण ही हुम्ना, श्रमुत्तीर्ण नहीं हुन्ना। धना कंमा जीलवान था, उसके जील की परीक्षा कब किस तरह श्रीर किसने की, तथा क्या परिणाम निकला श्रादि बातें इस प्रकरण में मिलेंगी।

धन्ना ने घर त्याग कर जाने का निश्चय किया। उसने दो चार दिन में राज्य के वे आवश्यक कार्य निपटा डाले, जिनका बोझ उम पर विशेष रूप से था। इसी तरह उसने स्वय के निजी काम भी ममाप्त कर दिये। यह करके धन्ना रात के समय गुप-चुप घर में चल दिया। उसने इस बार भी घर से निकलने के समय अपने साथ कोई बस्तु नहीं ली। उसके कारीर पर जो वस्त्र थे, वे भी बहुन साधारण थे।

यन, पहाड श्रावि के हश्य देखता हुआ, अनेक विषम परिस्थिति का सामना करता हुआ, और जङ्गळी फलां तथा मेहनत सजदुरी स आजीडिका करता हुआ बन्ना, काकी देश को धनारम नगरी पहेचा। दह गङ्गा के तट पर आया। गगा बी भाग त्याँ कि अने शक्तिक शोभा देख कर घन्ना को बहुत प्रस्तरका हुट । उनने साचा कि इस नदी को देखने दथा इसका आश्रय लेकर आत्मा की ज्योति जगाने के लिये लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं। मैं यहां अनायास आ गया हूँ, इसलिये इस स्थान पर मुक्ते भी कोई आत्म-कल्याण-साधक कार्य करना चाहिये।

इस प्रकार सोच कर धन्ना तेला करके गगा के किनारे बैठ गया। श्रपने किनारे तप करत हुए धन्ना की दृढ़ता की परीक्षा करने के लिए गगा देवी सुन्दर तरुणी का रूप धारण करके, पुरुषों के हृदय में कामवासना जागृत करने वाली लीला करती हुई धन्ना के सामने श्राई। वह हाव-भाव दिखाती हुई धन्ना से कहने लगी कि, हे युवक। तृ तप द्वारा श्रपने इस सुन्दर शरीर को श्रव मत सुखा। श्रव श्रपने यौवन को तप की श्राग में भरम मत कर। तर तप सफल हुआ है, इसलिये श्रव डठ। तरे सौन्दर्य एव यौवन ने मुक्ते श्राक्षित कर लिया है। मैं देवागना हूं। मेरा नाम सर्वकामप्रदत्ता है। मैं तरी समस्त इच्छाए पूर्ण करने में समर्थ हूं। इसलिये मुझको स्वीकार करके श्रानन्द प्राप्त कर, तथा मुक्ते भी श्रानन्दित कर।

यद्यपि उस समय तक धन्ना का विवाह नहीं हुन्ना था, न्नीर उसके सन्मुख खड़ी प्रार्थना करने वाली स्त्री का रूप उसकी मधुर वाणी एव उसके हाव-भाव पुरुषों को न्नाक्षित को वाले थे, फिर भी धन्ना न्नाविचल ही रहा। गगादेवी की सुन कर धन्ना ने न्नपने मन में विचारा, कि मै यहां कल्याण के लिए तप करने बैठा हूँ। जब न्नाहमकल्याण

के लिए किए जानेवाले थोड़े से तप के पूर्ण न होने पर भी यह

मुन्दरी उपियत हुई है, तो श्रिधिक तथा पूर्ण तप से कैसा

श्रानन्द प्राप्त होगा! ऐसी दशा में मैं इसके द्वारा दिये गये

श्रानन्द प्राप्त होगा! ऐसी दशा में मैं इसके द्वारा दिये गये

प्रतोभन में पड़कर श्रपना तप कैसे भड़ कर डालू! साथ ही,

प्रतोभन में पड़कर श्रपना तप कैसे भड़ कर डालू! साथ ही,

पह स्त्री मेरी नहीं है! इसके साथ मेरा विधिपूर्वक विवाह

गह स्त्री मेरी नहीं है! इसके साथ मेरा विधिपूर्वक विवाह

नहीं हुआ है, इसलिए इसको स्वीकार करना महान पाप भी

नहीं हुआ है, इसलिए इसको स्वीकार करना महान पाप भी

होगा! जिस गगा के तट का सहारा पाप नष्ट करने के लिए

लिया जाता है, क्या उसके तट पर मैं ऐसा भयङ्कर पाप कहाँ।

इस प्रकार विचार कर, धन्ना दृढ़तापूर्वक बैठा रहा । एमने गगारंबी की श्रोर देखा भी नहीं। धन्ना की इम दृढ़ता से गगारंबी बहुत प्रभावित हुई। उसने कृत्रिम रूप त्याग वास्तिवक रूप धारण किया, श्रीर फिर वह धन्ना से कहने वास्तिवक रूप धारण किया, श्रीर फिर वह धन्ना से कहने वास्तिवक रूप धारण किया, श्रीर फिर वह धन्ना से कहने वास्तिवक रूप धारण किया, श्रीर फिर वह धन्ना से कहने वास्तिवक रूप धारण किया, श्रीर फिर वह सन्तो के लिए तप करने वाले वास्तिवक रूप भारती हूं। तेरी दृढता देखकर मैं प्रसन्न तथा तेरे पर गुन्ध हूं, श्रीर यह कहती हूं कि यदि तू चाहे तो मैं तेरी परनी यनने फे लिए भी तथार हूं।

गगा का कथन सुनकर, धन्ना उसकी स्त्रोर देखकर पहने लगा, कि- मान गगे। तेरा दर्शन करके में स्वय को सद्- गांगी मानता है। जिस जड गगा की स्त्राधण्ठात्री होने के गांग मानता है। जिस जड गगा की स्त्राधण्ठात्री होने के गांग तुम गगा हेवी कहाती हो, उस जड गगा को धारा भी विषयीन दिशा में नहीं जाती, तो उमकी श्रिधिष्ठात्री एवं चैतन्य गिर्म एई भी न्या तुम स्पञ्जत्य कार्य करोगी। च्या मर्यादा नष्ट दर अरोगी! जब जड गगा भी विमुख नहीं होती, वह भी

मर्थादा का पालना करती है, तब क्या तुम्हारे लिए मर्थादा नब्द करना उचित होगा ? कदाचित तुम तो ऐसा करने के लिए तैयार भी हो जाश्रो परन्तु में मर्यादा विकद्ध कार्य कदापि नहीं कर सकता। मै, महान् सकट में पड़ने पर भी परदार-गमन का पाप नहीं कर सकता। में छाप में भी यही प्रार्थना करता हूँ, कि छाप भी मर्थादा की रक्षा करं, पर-पुरुष को जार-पति बनाने का पाप न करं।

धन्ता के दृह्तापूर्ण एव समीचीन उपरेश का, गगारेवी पर यथेट प्रभाव पडा। वह श्रपनी दुप्तामना त्याग कर धन्ता के सामने ही बेठ गई, श्रौर धन्ता की दृहता देखती हुई उमका तेला पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगी। तेला समाप्त होने पर, धन्ता ने स्वय की परीक्षा के लिए एव उसके तट का सहारा लिया था इसलिए गगारेवी का उपकार माना, श्रौर फिर इससे विदा मागी। वन्ता के कथन के उत्तर में गगारेवी ने कहा, कि-हे दृहत्रती! तुम ऐसे लोगा के प्रताप से ही यह पृथ्वी स्थिर है। तुम मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में उतीर्ण हुए हो इसलिए में तुम्हे यह चिन्तामणि रत्न देती हूं यद्यपि तुम्हारे में जो गुण हैं, उन गुणों से यह चिन्तामणि रत्न बढ़ कर नहीं है। तुम श्रपने गुणा के वल मे तिलोक की सम्पदा के स्वामी हो। विद्वानों ने कहा ही है—

काताकटास्नविभिन्ता न दहन्ति यस्य-चित्त न निर्दहिति कोप-क्रशानु-तापः। कर्पन्ति भूरि विषयाश्च न लोभ पाशै-लोकत्रय जयति क्रस्तिमिद स धीरः॥ प्रधान-जिसके हृदय को स्त्रियों के कटाक्ष बाण नहीं देवने, जो कोधामि के ताप से नहीं जलता, और इन्द्रियों के विषयमांग जिसके चित्त को लोग पाझ में बाध कर नहीं खींचते, वह धीर पुरुष तीनों लोकों को अपने वहा में कर लेता है।

ति ही हो, इसिलए तुम्हे इस चिन्तामणि रत्न की आप्रायम्यकता न होना स्त्राभाविक है। फिर भी मुक्ते सन्तोप हैन के लिए, तुम यह तुच्छ भेंट स्थीकार करो।

गगा ने जब बहुत अनुत्य-विनय की, तब बन्ना ने उसके द्वाग दिया गया चिन्तामणि रत्त स्त्रीकार किया। चिन्तामणि रत्न लेकर, धन्ना मगध देश की श्रोर चला। मार्ग में बहु श्रम-क्षेतियों की भाति जीविकोपार्जन करके पेट भरता था, तथा श्राग पढ़ना जाना था। चलना-चलना वह मगध देश की राज-भानी राजगृह नगर के ममीप पहुँचा। राजगृह नगर के मगीप पहुँचा। राजगृह नगर के मगीप का वाग मिला, जिमके बृक्ष सूख गये थे और जला-राय भी जलविहीन थे। धन्ना चहुत थक गया था। उसने मोचा, कि यापि इम बाग के वृक्ष सूखे हुए हैं, फिर भी कई मने एसे पृत्त पेसे हैं कि जिनकी छाया मेरे लिए पर्याप्त है। मने छात्रा में छात्र में छात्र में नवचेतन श्राने के परचात् नगर में काना चाहित।

त्म प्रराग सीच कर धन्ता, एक सूखे हुए वृक्ष की पाया में लेट गया। लेटे-लेटे धन्ता को यह विचार हुआ। कि

मर्थादा का पालना करती है, तब क्या तुम्हारे लिए मर्थादा नब्द करना उचित होगा १ कदाचित तुम तो ऐसा करने के लिए तैयार भी हो जास्त्रो परन्तु में मर्यादा विरुद्ध कार्य कदापि नहीं कर सकता। में, महान् सकट में पडने पर भी परदार-गमन का पाप नहीं कर सकता। में स्नाप से भी यही प्रार्थना करता हूँ, कि स्नाप भी मर्यादा की रक्षा करे, पर-पुरुप को जार-पित बनाने का पाप न करे।

धन्ता के दृह्तापूर्ण एव समीचीन उपरेश का, गगारेवी पर यथेव्ह प्रभाव पड़ा। वह प्रपनी दुष्कामना त्याग कर धन्ता के सामने ही बेठ गई, श्रोर धन्ता की दृढता देखती हुई उमका तेला पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगी। तेला समाप्त होने पर, धन्ता ने स्वय की परीक्षा के लिए एव उसके तट का सहारा लिया था इसलिए गगारेवी का उपकार माना, श्रोर किर उससे विदा मागी। धन्ता के कथन के उत्तर में गगारेवी ने कहा, कि-हे दृढ़ ब्रती! तुम ऐसे लोगों के प्रताप से ही यह पृथ्वी स्थिर है। तुम मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में उतीर्ण हुए हो इसलिए में तुम्हे यह चिन्तामणि रत्न वढ़ कर नहीं है। तुम अपने गुणों से यह चिन्तामणि रत्न बढ़ कर नहीं है। तुम श्रापने गुणों के वल से त्रिलोक की सम्पदा के स्वामी हो। विद्वानों ने कहा ही है—

काताकटाक्षविज्ञिम्बा न दहन्ति यस्य-चित्तं न निर्दहिति कोप-क्रशानु-तापः। कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभ पाशे-लोकत्रय जयति कृत्स्नमिद स धीरः॥ श्रधीत्—जिसके हृदय को ित्रयों के कटाक्ष बाण नहीं देधने, जो क्रोधामि के नाप से नहीं जलता, श्रीर इन्द्रियों के विषयभोग जिसके चित्त को लोग पाश में बाध कर नहीं खींचते, वह धीर पुरुष तीनों लोकों को श्रपने वश में कर लेता है।

ऐमे ही हो, इसिछए तुम्हे इस चिन्तामणि रत्न की श्रावश्यकता न होना स्वामाविक है। किर भी मुक्ते सन्तोष देने के छिए, तुम यह तुच्छ भेंट स्थीकार करो।

गगा ने जब बहुत अनुनय-विनय की, तब धन्ना ने उसके द्वारा दिया गया चिन्तामणि रत्न स्त्रीकार किया। चिन्तामणि रत्न लेकर, धन्ना मगध देश की छोर चला। मार्ग में वह अम-कीवियों की भांति जीविकोपार्जन करके पेट भरता था, तथा आगे बढता जाता था। चलता-चलता वह मगध देश की राज-थानी राजगृह नगर के समीप पहुँचा। राजगृह नगर के समीप एक वाग मिला, जिसके वृक्ष सूख गये थे और जला-शय भी जलविहीन थे। धन्ना बहुत थक गया था। उसने मोचा, कि यद्यपि इस वाग के वृक्ष सूखे हुए हैं, फिर भी कई वड़े वड़े वृक्ष ऐसे हैं कि जिनकी छाया मेरे लिए पर्याप्त है। सुमे छाया में कुछ देर विश्राम करके थकावट मिटा लेनी चाहिए, श्रीर शरीर में नवचेतन श्राने के परचात् नगर में जाना चाहिए।

इम प्रकार सोच कर धन्ना, एक सूखे हुए वृक्ष की छाया में लेट गया। लेटे-लेटे धन्ना को यह विचार हुआ। कि

ं कैसे हो गया।

यदि इस बाग के सब वक्ष हरे छोर जलागय जलपूर्ण होते, तो यह स्थान मुझ जेसे शान्त पथिक के लिये कैमा आनन्द-दायक होता! इस प्रकार विचार करते हुए श्रान्त थन्ना को, शीतल पवन का स्पर्श होते ही नीद छा गई। वह मो गया। जो बाग विलकुल सूख गया था, जिसको हरा करने के लिये श्चनेक श्वासफल प्रयत्न किये जा चुके थे, श्रोर जिसके सूव जाने से लोग उसके स्वामी कुमुमपाल मेठ पर गुप्त पापादि का दोषारोपण करते थे, वह बाग धन्ना के पहुँचन के पश्चात धीरे-धीरे हरा होने लगा। धन्ना की इन्छानुसार चिन्तामणि रत के प्रभाव से थोड़ी ही देर में वाग के सभी लता-वृक्ष-नव पल्लवों से लहलहा उठे। बाग में के जलाजय भी जीतल मुस्वादु एव निर्मेल जल से परिपूर्ण हो गये। बाग के सूख जाने के कारण जो बागवान लोग हुन्वी हो रहे थे, बाग को अचानक हरा-भरा देखकर वे बहुत ही श्रानन्दित हुए। उनके श्रानन्द की सीमा न रही। हर्पावेश में दौड़े हुए जाकर उन लोगा ने। कुसुमपाल सेठ को बाग हरा होने का गुभ समाचार सुनाया। प्रसन्नता देने वाला यह समाचार सुनकर, अपने सूखे हुए वाग को हरा देखने की इच्छा से कुमुमपाल संठ शीवता-पूर्वक वाग में आया। बाग को हरा देख कर वह बहुत ही हर्षित हुआ। उसने बागवानों से अगनी प्रसन्तता प्रकट करके कहा कि बहुत प्रयत्न करने पर भी जो बाग हरा नहीं हुआ था, और मके सूख जाने से मैं दुखी था, तथा छोगो द्वारा छगाये 👫 अपवाद सुनता सहता था, वह बाग आज अनायास कुसुमपाल सेठ के इस प्रश्न का, बागवान लोग कुछ इत्तर न दे सके । कुछ देर सोचकर, सेठ ने बागवानों से पूछा कि—इस बाग में कोई आया तो नहीं था १ सेठ के इस प्रश्न के उत्तर में बागवानों ने कहा, कि —और कोई तो नहीं आया था, केवल एक पथिक उस जलाशय के समीप वाले दृक्ष की लाया में सोया हुआ है। सेठ ने कहा, कि मेरी समझ से यह बाग उस पथिक के प्रताप से ही हरा हुआ है। चलो, उनके समीप चलकर उसे देखें।

वागवानों के साथ कुष्ठुमपाल सेठ, निद्रावस्थित धन्ना के पास गया। वह, धन्ना का प्रभावपूर्ण एवं तेजस्वी मुखकमल देखकर बहुत ही प्रसन्त हुन्ना। धन्ता की त्राकृति देखकर, सेठ को यह विश्वास हो गया कि इसी पुरुष के प्रताप से यह बाग हरा हुआ है। वह, धन्ना के जगने की प्रतिक्षा करता हुआ धन्ना के समीप ही खडा रहा। कुछ ही देर पश्चात् धन्ना की निटाभग हुई। वह उठ बैठा। धन्ना को जागृत देखकर, कुसुमपाल सेठ उसके अभिमुख हो उससे कहने लगा कि-महानुभाव, त्राज त्रानायास त्रापका दर्शन करके मुक्ते श्रत्यन्त प्रमन्तता हुई है। बल्कि मैं तो यह कहता हूं, कि मेरे ही सद्-भाग्य से त्र्यापका पधारना यहा हुआ है। इस बाग के सूख जाने से, मेरी बहुत निन्दा हो रही थीं, तथा मुम्ते दु ख भी था। श्रापक पधारने ही से यह वाग हरा हो गया, तथा इससे जलाशय भी जलपूर्ण हो गये, जिससे सेरा दुःख भी मिटा श्रीर कलक भी । यह सब श्रापकी कृपा से ही हुआ है, इस-लिए में स्वय पर आपका आत्यन्त उपकार मानता हूँ।

धन्ता ने कुसुमपाल सेठ का परिचय जानकर उसका आदर किया और आपके इस बाग में मैंने विश्राम पाया, यह कह कर उसका आभार भी माना। कुसुमपाल सेठ ने धन्ता के कथन का उत्तर देते हुए उससे कहा, कि—वास्तव में यह बाग इस योग्य न रह गया था कि इसके द्वारा किसी को विश्राम मिल सकता, परन्तु आपने पधार कर इस बाग को इस योग्य बना दिया है। इमलिये बाग भी आपका चिरऋणी है, और में भी। ध्रत्र मेरी यह प्रार्थना है, कि आपने जिस तरह इस याग पर कृपा दृष्टि की, उसी प्रकार मेरे घर पर भी कृपादृष्टि की जिये, और वहा पधारकर उसे पावन बनाइये। कुसुमपाल की यह प्रार्थना स्त्रीकर करते हुए धन्ता ने कहा, कि इस अपरिचन नगर में मेरे लिये ठहरने आदि को स्थान नथा। आप प्रेमपूर्वक गुझ पर यह कृपा कर रहे है, इसलिए में आपका आभार मानता हूँ।

कुमुमपाल सेठ का सूना हुआ बाग एक पुरुप ने हरा कर दिया है, और अब सेठ उम पुरुप को अपने घर ला रहा है, यह बात सार नगर से फेल गई। नगर के लोग, धन्ता का वर्णन करने एवं उसके स्वागन में सम्मिलित होने के लिये बाग में उपस्थित हुए। उधर धन्ता की स्वीकृति पाकर कुसुमपाल सेठ ने, बन्ता हो ले चटने के लिये छापने घर से स्थ बुगवाना। गाय ही बन्ता के लिये चन्त्राभूषण भी मगत्राये, में छापने गित्रों को बन्ता का स्वागत करने के लिये छाने मचना ही। स्थ एवं दस्त्राभृषण छा जाने पर, सेठ ने धना । वस्त्र बदलने एवम छामूषण धारण करने की प्रार्थना की। वता ने कुषुमपाल की यह प्रार्थना ऋस्त्रीकार करके कहा, कि— में जो वस्त्र पहने हूं, नगर में तो वे ही वस्त्र पहन कर चलूंगा, फिर वहा देखा जायगा। व्यक्ति का महत्व, वस्त्राभूषण से नहीं किन्तु गुणों से हैं।

कुसुमपाल सेठ, धन्ना को रथ में बैठा कर उत्सव-पूर्वक प्रपने घर लाया। साथ में नगर के बहुत से लोग थे, जो जयजयकार करते जाने थे। घन्ना को सेठ के यहां पहुँचा कर जब सब लोग अपने-अपने घर जाने के लिए तैयार हुए, तब धन्ना न सत्र लोगों को सम्बोधन करके कहा, कि-भाइयो, श्राप लोगों ने तथा सेठ ने जो मेरा श्रादर सत्कार किया है, उसके छिए में छ।प सब का बहुत आभार सानता हूँ । छाप लोगों ने मेरा खागत करके मुझ पर जो उपकार किया है, उसके कारण पर भी आप लोगों को विचार करना चाहिए। आप लोग सरे से परिचित भी न थे। मेरे शरीर पर ऐसी कोई विशेषना भी नहीं है, न वस्त्र ही हैं। ऐसा होते हुए भी आप लोगों ने मुके आदर दिया, इसका एक मात्र कारण यही है, कि जिस बाग में मैंने विश्राम किया था वह सूखा हुआ बाग हराक्यां हुआ ? मैं न तो जादू जानता हूँ, न मेरे में कोई शक्ति-विशेष ही है। फिर भी बाग हरा हो गया, इसका एक गात्र कारण में तो धर्म ही मानता हूं। मेरी समझ से, धर्म के प्रताप से ही सूचा हुआ वाग हरा हुआ है। घर्म की शक्ति से होना प्रसम्भव भी नहीं है। धर्म की शक्ति से असम्भव कार्य भी सम्भव हो जाते हैं। इस प्रकार वाग हरा होने छौर छाप लोगों द्वारा मुक्ते प्रादर-सत्कार मिलने का एक मात्र कारण धर्म है। यदि मुझ में धर्म न होता, तो न तो बाग ही हरा होता, न आप छोग मुक्ते सम्मान पूर्वक घर छाकर आश्रय ही देते। इसिछए मैं आप से यही कहता हूँ, कि जिस धर्म के प्रताप से बाग हरा हुआ है और आप छोगो ने मेरा स्वागत-सत्कार किया है, उस धर्म को हृदय में स्थान दें, उसकी सेवा करें, किन्तु उसे विस्मृत न करें!

धन्ना के उपदेश का उपस्थित लोगों पर उचित प्रभाव पड़ा। सब लोग धन्ना के उपदेश को हृदयंगम करके, धन्ना की प्रशसा करते हुए श्रपने-श्रपने घर गये । सब छोगों के चले जाने पर कुसुमपाल सेठ ने धन्ना को स्नानादि कराकर भोजन करने बैठाया। यद्यपि उड्जैन से निकलने के पश्चात् धन्ना को कभी रोचक भोजन नहीं मिला था ऋौर वह भूखा भी था, किर भी उसने भोजन करने में भूखापन नहीं दिखाया। कुसुमपाल सेठ ने अपनी पत्नी तथा कुसुमश्री नाम्नी —अवि-वाहिता परन्तु विवाह के योग्य अपनी कन्या का धन्ना से परिचय कराया । धन्ना का शरीर गठन, उसका सौन्दर्य, यौवन श्रीर उसकी भोजन-चातुरी देखकर, तथा उसके प्रताप से सूखा बाग हरा हो गया है यह जानकर, कुसुमश्री धन्ना पर मुग्ध हो गई। वह अपने मन में कहने लगी, कि यह व्यक्ति श्रवश्य ही महान् एव कुलीन है, ऋत यदि इसके साथ मेरा ाह हो जावे तो श्रच्छा । कुसुमपाल सेठ को कुसुमश्री के

ह की चिन्ता थी ही । वह, कुसुमश्री के लिए योग्य वर खोज कर ही रहा था। धन्ना को पाकर उसे इस चिन्ता से ुक्ति मिलने की भी आज्ञा वध गई, और धन्ना की ओर देखती

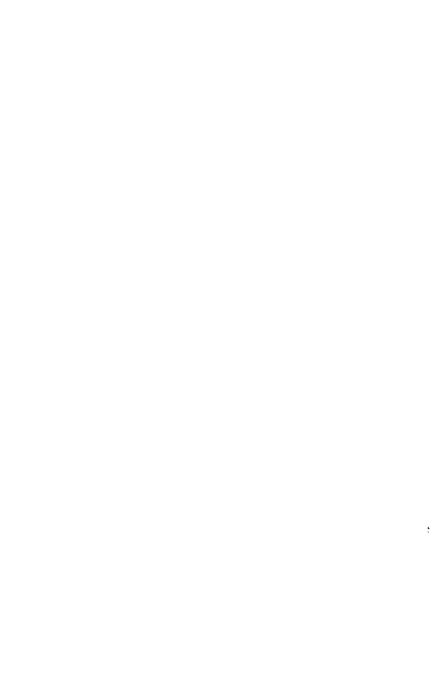

श्रीर मेरी इच्छा तो उस श्रातिथि के साथ कुसुमश्री का विवाह करने की है, परन्तु जिसके छिए यह सब बात है। उस कुसुमश्री की भी इच्छा का जानना श्रावश्यक है। जब तक वह स्वय स्वीकार न कर ले, तब तक उसका विवाह किसी भी पुरुष के साथ चाहे वह कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो—केंसे किया जा सकता है!

पित का कथन ठीक मानकर, कुषुमश्री की माता ने कुषुमश्री को अपने सन्मुख बुलाया। उसने, कुषुमपाल की उपनिवित में ही कुषुमश्री को उसके विवाह के सरबन्ध में स्वय तथा कुषुमपाल का विचार सुनाया, और फिर उससे कहा, कि अब तू अपना विचार प्रकट कर। माता का कथन सुनकर, कुषुमश्री बहुन ही हिंपत हुई। वह तो पहले से ही यह वाहती थी, कि इस विय अतिथि के साथ मेरा निवाह हो जावे। उसलिए उसने, माता पिता के विचारानुसार कार्य करना अपना कर्न व्य वताकर, स्वाभाविक लङ्जापूर्वक धन्ना के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया।

पत्नी एव पुत्री का सहमत करके, कुष्तुमपाल सेठ ने प्राप्त नित्रा रनेही सम्बन्धियों तथा जाति के प्रमुख व्यक्तियों से भी नला के साथ कुष्तुमधी का विवाह करने के सम्बन्ध में रनिति ती। इन मा लोगों की खोर से भी खानुकुल सम्मति पति। त्व को एक मन देशकर कुष्तुमपाल सेठ बहुत ही कि हुआ।

है, त्रौर सासारिक पदार्थी हो में सब कुछ मानता है, वे सांसारिक पदार्थ उस व्यक्ति से घृणा करते हैं, उस व्यक्ति के पास नहीं आते, या उस व्यक्ति के पास से चलें जाते हैं, तथा दोनो ही दशा में उस व्यक्ति को दुखी करते हैं, व रुलाते हैं। यह बात धन्ना स्त्रीर उसके भाइयों के चरित्र से भी सिद्ध है। धन्ना ने गृह सम्पत्ति से ममत्व नहीं किया, श्रापने भाइयो के लिए बार बार गृह सपत्ति का त्याग किया, तो उसे उत्तरोत्तर अधिक अधिक सम्पत्ति एव मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। श्रीर उसके भाईयो ने सांसारिक सम्पदा से समत्व किया, उसी में सब कुछ मानकर अपने छोटे भाई से द्रोह किया, तो उनके पास प्राप्त सम्पत्ति भी नहीं रही, तथा उन्हें समय-समय पर अनेक कब्ट भी उठाने पड़े। धन्ता ने श्रपने भाइयों के लिए पुरपइठान की सम्पत्ति त्यागी, तो उसे मार्ग में एवं उज्जैन में त्यक्त सम्पत्ति से ऋधिक सम्पत्ति प्राप्त हुई, ख्रौर उडजैन की सम्पत्ति श्रपने भाइयों के छिए छोड दी, तो उसे गगादेवी से चिन्तामणि रत्न प्राप्त हुआ, तथा स्रागे राजगृह में भी सम्पत्ति और प्रभुता प्राप्त हुई। वास्तव में सासरिक सम्पत्ति उसी की सेवा करती है, जो उसका सेवक नहीं है, उससे निस्पृह रहता है, एवं उसे तृणवत त्याग सकता है।

धन्ना, विश्राम करके उठा । उसने कुसुमपाल सेठ से कहा—िक श्रापके स्नेह के श्राधीन हो काम किये बिना भोजन न करने का,मेरा नियम होने पर भी मैंने श्रापके श्रामह से यहां भोजन किया, परन्तु श्राय कृपा करके श्राप मुक्ते कोई कार्य

वताइये । विना कार्य किये भोजन करना, मेरे लिए श्रसहा है। धन्ना का यह कथन सुनकर, कुसुमपाल सेठ श्रधिक प्रसन्न हुश्रा । उमने धन्ना से कहा, कि— में श्रापको श्रवश्य ही कार्य वनाऊंगा श्रोर वह कार्य भी ऐमा है, कि जिसके लिए में बहुत चिन्तित हूं । में श्रापको यह कार्य वताता हूं कि श्राप मेरी कुसुमश्री नाम्नी कन्या का पाणिप्रहण करके उसे मौभाग्यवती वनाइये, तथा मुफे चिन्तामुक्त- कीजिये।

कुषुमपाल मेठ का कथन सुनकर, धन्ना कुछ देर के लिए विचार में पड़ गया। वह, सहसा कुषुमपाल का प्रस्ताव स्वीकार भी न कर सका। कुछ देर सोचकर धन्ना ने कुसमपाल मेठ में कहा कि—श्राप मेरे को इस कार्य के योग्य मानते हैं यह गेरा तो सद्भाग्य है, परन्तु इस कार्य में श्राप विपाह-पिपक नीति-चाक्य को विस्मृत न करिये। नीतिज्ञों का कथन है कि पुरूप का कुल घर श्रादि जानकर ही उसे पन्या देनी चाहिए। जिसके कुल घर श्रादि का पता नहीं है, उम पुरूप के साथ श्रपनी कन्या का विवाह न करना चाहिए। ध्वापन फेपल नेरा गरीर ही देखा है। मेरे कुल घर या गुण प्यम्मण से तो श्राप च्यारिचत ही हैं ऐसी दशा में श्रापके किए यह उपित न होगा, कि श्राप विना जाने ही मेरे साथ प्रपनी कन्या का वा विपाह कर हैं।

बन्ता के तथन के उत्तर म कुमुमराठ ने कहा कि— प्यापमा 17 करने होता है परन्तु मनुष्य की स्नाकृति स्नौर उन्हें प्याप्तर न्यवदार तथा बोलचाल में उमके कुल स्नादि ' का भी पता चल जाता है, इन्हीं बातों पर से आपके लिए भी हम इस निश्चय पर पहुँच चुके हैं, कि आप कुलीन हैं। रही घर की बात, सो पुरुष का पुरुषार्थ घर बनाने में समर्थ और पुरुषार्थहीन पुरुष का बना बनाया घर भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं नीतिमार्ग को दृष्टि में रखकर ही कुमुमश्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं।

कुसुमपाल के यह कहने पर, धन्ना कुछ नहीं बोला। उसने श्रापना सिर नीचा कर लिया। कुसुमपाल ने धन्ना के मीन श्रीर उसकी चेट्टा से यह माना कि, धन्ना ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। 'मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो गया है' यह जानकर कुसुमपाल को बहुन प्रसन्नता हुई, उसकी पत्नी तथा कुसुमश्री भी प्रसन्न हुई।

घन्ना, कुप्तुमपाल के यहा त्रानन्द से रहने और उसके न्यापार कार्य में भाग लेने लगा। कुछ दिन के बाद कुसुमपाल ने ज्योतिपी को बुलाकर धन्ना के साथ कुसुमश्री का विवाह करने की तिथि निश्चित की। सेठ ने निश्चित तिथि से वाकिफ करते हुए धन्ना से कहा, कि आप अपनी इच्छा प्रकट करिये, जिसमें आपकी इच्छानुसार आपके विवाह की तैयारी करा दी जावे। कुसुमपाल सेठ का यह कथन सुनकर, धन्ना कुछ विचार में पड गया। वह सोचने लगा, कि यद्यपि यहां पर मेरे माता-पिता भाई- भौजाई आदि उपस्थित नहीं हैं, फिर भी मुफे इसी पर में रहकर विवाह न करना चाहिये किन्तु विवाह करना जभी ठीक है, जब मेरा घर- बार आदि स्वतन्त्र हो और विवाह

विषयक त्र्यय या प्रवन्य के लिये में मेठ को कष्ट में न डाल्ं। परन्तु बोडे ही समय में यह सब होना केसे सम्भव है।

धन्ता, कुछ देर के लिए इसी चिन्ता में रहा। सहसा उसे अपने पास के चिन्तामणि रस्त का स्मरण हो आया। उसने सोचा कि इस अवसर पर मुक्ते चिन्तामणि से सहायता लेना उचित है, जिसमें इस समय का कार्य भी चल जावे, तथा चिन्तामणि की परीक्षा भी हो जावे।

चिन्तामाण की सहायता से घर-बार छीर विवाह-विप-यक तैयारी करने का निश्चय करके, धन्ना ने कुसुमपाल से कहा कि, 'प्राप मेरो 'प्रोर की चिन्ता न करिये। में अपना सब प्रथम्य कर लूगा। कुनुमपाल ने कहा, कि आप प्रबन्ध केंसे छीर कहा से कर लेंगे १ यथि यहा आपके अनेक मित्र ऐसे हैं, जो आपकी आवश्यकताण पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन उनके हारा आवश्यकताण पूरी कराने की अपेक्षा इस कार्य को मैं ही हार ना तथा कुछ चुरा होगा १

धन्ता नं उत्तर दिया कि मैं किमी दूमरे से सहायता
तेने की अपेक्षा तो आपम महायना लेना ही उचित मानता
ह, श्रीर आपश्यकता होने पर मैं किमी दूमरे से महायता न
लेकर आप ही को कष्ट दूंगा, परन्तु मेरा अनुमान है, कि मुके
आपने या किमी दूमरे में महायता लेने की आवश्यकता ही
न होगी। आप निश्चित्त रहिये। कुमुमपाल ने कहा, कि ऐमा
न हो कि विवाद की नियत निधि ज्यनीत हो जाने। धन्ना ने
उत्तर दिया नती, ऐमा न होगा।

कुसमपाल ने सोचा कि, यदि विवाह-तिथि तक इसने सब प्रबन्ध कर लिया तब तो ठीक ही है, नहीं तो में शीवता से प्रबन्ध कर ही दूंगा। इस प्रकार सोचकर, उसने धन्ना से श्रिधिक कुछ नहीं कहा। समय पाकर, धन्ना नगर के बाहर श्राया। नगर के बाहर श्राकर उसने चिन्तामणि सामने रख कर यह इच्छा की, कि अमुक स्थान पर धन, धान्य एव विवाह सामग्री से भरा हुआ एक महल तेयार हो जावे। धन्ना की यह इच्छा पूर्ण होने मे देर न लगी। धन्ना के देखते ही देखते महल खड़ा हो गया, जो धन, धान्य तथा विवाह-सामग्री से परिपूर्ण था। धन्ता ने चिन्तामणि अपने पास रख छी। फिर वह उस चिन्तामणि के प्रभाव से निर्मित महल में श्राया। महल की रचना तथा उसमें प्रस्तुत सामग्री देखकर, धन्ना बहुत ही प्रसन्न हुआ थोड़ी ही देर में धन्ना के महल की बात सारे नगर में फैल गई। कुसुमपाल सेठ को भी यह बात मालूम हुई। वह बहुत प्रसन्त हुँ आ, श्रीर उसने यही कहा, कि जिसके प्रताप से सूखा हुआ बाग भी हरा हो गया, उसके लिये महल आदि बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

राजगृह नगर में धन्ता के अनेक मित्र हो गये थे। कहावत ही है कि—

नम्रत्वेनोन्नमन्त, परगुणकथने स्वान्गुणान्स्यापयन्तः स्वार्थान्सम्पादयन्तो, विततिष्रयतराऽऽरम्भयत्ना परार्थे । क्षान्त्यैवाक्षेपरूक्षाच्चरमुखान्दुर्जनान्दूपयन्त सन्त सारचर्यचर्या, जगति बहुमताः, कस्यनाभ्यर्चनीयाः ॥ अर्थान—जो नम्रता से ऊँचे होते हैं, दूमरे के गुणों का वर्णन करके अपने गुण प्रसिद्ध कर लेते हैं, हृदय से पराया भला करने में लग कर अपना भी मतलब बना लेते हैं, और निन्दा करने वाले दुण्टों को अपनी क्षमाशीलता से ही दूपित करते रहते हैं. ऐसे आश्चर्यकारी आचरण वाले सभी के माननीय श्रेष्ट लोग सभार में किसके पूजनीय नहीं होते ?

दसके श्रमुमार धन्ना के बहुत से मित्र थे। धन्ना ने उन मित्रों के यहां की स्त्रियों में ने किसी को माता किसी को बहुन प्रॉर किसी को भीजाई भुद्धा श्रादि बना लिया था। इसलिए उसके पर में तिबाह के मगल गीत भी गाये जाने लगे, तथा विवाह तिपयक नैयारी भी होने लगी। नियत तिथि पर बन्ना गाँर कुममधी का आपम से विवाह हुआ। धन्ना ने श्रपने विवाहोपत्रक्ष में राहगृह नरेश शेणिक श्रीर राजगृह के प्रधान राजपुत प्रभयतमार प्यादि यो प्रामन्त्रित करके उनका भी सत्कार किया। इस प्रकार बृग - धाम पृबंक धन्ना श्रीर हुसुमश्री का विवाहोत्स्य सभाम हुन्ना। पनि पत्नी श्रानन्द पूर्वह रहने लगे।

एठ हिन पर्यात् धला ने विचार तिया, कि चिन्तामणि की महायता से सेने तात्वारिय जार्य कर लिया, लेकिन सुके सर्वधा चिन्तामणि के महारे ही न हो जाना चाहिए, फिन्तु क्यान करना पाहिए। फिन्तु करना करना पाहिए। पिन्तामणि के महारे प्रकर्मण्य हन बहुए। सहुएत्या को सहिद्या करना है। घना इस प्रकार जोई उप स एक्ट के जियार के या, हरी बीच एक घटना हो गई,

जिसके कारण वह राजगृह का प्रधान मन्त्री बन गया ।

उड़जेन के राजा चन्ह प्रद्योतन ने, मगध के राजा श्रेणिक को श्रम्यान करने के लिए चढ़ाई की थी। राजा श्रेणिक के पुत्र श्रम्य कुमार – जो श्रेणिक का प्रवान मन्त्री भी था—ने चन्ह प्रद्योतन के हृद्य में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया, श्रीर उसे ऐसा धोखे में डाला, कि जिससे वह युद्ध से पहले ही उड़जेन भाग गया। जब उसको श्रम्यकुमार द्वारा दिया गया धोखा मालूम हुआ, तब उसने निश्चय किया, कि किसी न किसी तरह श्रम्यकुमार से बदला लेना चाहिए। श्रन्त में उसने कुछ वेश्याश्रों की सहायता से, छलपूर्वक श्रम्यकुमार को उड़जेन पकड़ मगवाया, श्रीर उसे श्रपने यहां रखा।

श्रभयकुमार के कब्जे में होने से श्रेणिक बहुत दु खी हुआ, किर भी वह स्थानापन्त प्रधान द्वारा राज कार्य चलाता रहा। इसी बीच में, राजा श्रेणिक का सिंचानक नाम का सुलक्षण हाथी मस्त होकर स्थान से छूट गया। उस हाथी ने सारे नगर में धूम मचा दी। कई मनुष्य भी उस मस्त हाथी द्वारा मारे गये। राजा श्रेणिक को, हाथी बिगडने श्रीर उसके द्वारा भयकर उत्पात होने की सूचना मिली। वह श्रभयकुमार का स्मरण करके इस विचार से दु खी हुआ, कि आज यदि अभयकुमार होता तो वह अवश्य ही किसी न किसी उपाय से थी को वश कर लेता। मिंचानक हाथी, सुलक्षण है। यदि श्री को दश के लिए उसे मरवा डालता हूं तो यह भी ठीक होगा, श्रीर उसके द्वारा लोगों को मारने देना भी ठीक नहीं है। इसलिए किसी भी तरह सिचानक हाथी वश हो जावे

## तो अच्छा।

राजा श्रेणिक ने नगर में यह घोषणा करा ही, कि जो व्यक्ति सिचानक हाथी को वश करेगा, वह राजा द्वारा सम्मानित एव पुरस्कृत होगा। राजा की यह घोषणा धन्ना ने भी सुनी। धन्ना नाग दमनी विद्या जानता था। उमने इस अवसर को अपने लिए उपयुक्त समझा। वह, मस्त सिंचानक हाथी के सभीप श्राकर उसे वश करने का प्रयत्न करने लगा। उसने हाथी को छेडा। हाथी, धन्ना की श्रोर दौडा। धन्ना, हाथी का सामना घचाकर हाथी के पीछे हो गया, श्रीर किर उसे हैरान करने लगा। इस प्रकार कुछ देर तक हाथी को हैरान करके. उसने हाथी का थका दिया। जय उसने देगा कि श्रव हाथी कर गया है, तब वह हाथी की पूछ पकड़ कर उसके उपर घढ गया, श्रीर श्रकुश की सार से वश करके उसे उसके स्थान पर लाकर याध दिया।

राजा श्रेणिक को मृचना मिनी, कि कुमुमपाल सैठ के जगाई धन्ना ने सिचानक हाथी थो वहा कर लिया है। यह समाचार सुनकर, उसे बहुन श्रमन्नता हुई। उसने धन्ना को बुल्या कर इसका सम्मान किया तथा उसे रत्नाहि से पुरस्तन किया। प्रशान इसमें कहा, कि—में श्रपनी कन्या सोमधी का विवाह उस पुरुष के साथ कर गा, जो किसी शकार का महान कार्य करेगा। सोमधी का निश्चय भी यही है। श्रापने गर्भ सिचानक हाथी को वहा किया है, जो सावारण नहीं, विद्यु महान् पार्य है। इसलिए मेरी इन्छा है, कि श्राप सोमधी के साथ विवाह करना स्वीकार करें।

राजा के कथन के उत्तर में धन्ना ने उससे कहा, कि आपने मुझ पर जो अनुमह किया तथा करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं, साथ ही यह निवेदन करता हूं कि मेरा विवाह कुमुमपाल सेठ की पुत्री के साथ हा चुका है। इसके सिवा मेरे सम्बन्ध में कुमुमपाल भी कुछ नहीं जानते और आपको भी यह मालूम नहीं है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूं, मेरी जात पात क्या है, तथा मेरे में क्या गुण अवगुण हैं। इसलिए आप अपने प्रस्ताव के विषय में पुन विचार कर लीजिये।

राजा श्रेणिक ने अपनी रानियों से, सोमश्री से तथा अन्य हितैषियों से सम्मित छी, और अन्त में धन्ना के साथ सोमश्री का विवाह कर दिया। धन्ना कुष्तुमश्री एव सोमश्री के साथ आनन्द पूर्वक रहने छगा। राजा श्रेणिक, समय समय पर राज कार्य में भी धन्ना से सम्मित की सहायता छिया करता तथा धन्ना भी ऐसे अवसरों पर अपनी ती अबुद्धि का परिचय दिया करता।

अभयकुमार उज्जैन में रुका हुवा है, यह बात राजगृह नगर के लोगों को ज्ञात हो ही चुकी थी। इसलिए वही रहने-वाले एक यूर्त ने, अभयकुमार की अनुपश्थित से लाभ उठाने का ार किया। उसने मोचा, कि यहा पर अभयकुमार तो है दी, जो मेरी धूर्त ता पकड सके, इमलिए मुक्ते अपनी नेता द्वारा गोभद्र सेठ से द्रव्य प्राप्त करना चाहिए। गोभद्र, सठ राजगृह का ही रहने वाला एक वनिक तथा प्रांतिष्ठित मेठ था। उस भूर्त नं, गोभद्र को ही प्रपनी भूर्तना के जाल में फमान का निश्चय किया। इसके लिये उसने, कुछ प्रतिष्टित बहलाने वाले लोगों को प्रलोभन देकर प्रपने स्टायक भी बना लिये।

यह सब जरके धृत्ते नं, ध्यपनी एक त्याय निक्लया डाली पश्चात उसने एक दुनान खोली, श्रोर स्वय उस दुनान का सालिक संठ बना। कुछ दिन तक ऐसा प्रकृत वह वृत्ती, एक दिन श्रवसर देखकर, दा चार नौकरों को साथ ले गोभट्र संठ की दुकान पर गया। गोभट्र संठ ने उसे भला श्रादमी जान खागत सरकार किया, श्रोर प्रपनी दुकान पर बठाकर उससे उसका परिचय पूछा। बह वृत्ते कहने लगा प्राप सुक्ते नदी पहन्यानते १ मूल गये, में प्रमुक्त निधि को प्रापक पास प्राथा था। सुक्ते उस समय रूपया की त्रावश्यकता थी, उसलिये में प्रापक यहा मेरी श्राय बन्धक (गिरबी) रसकर दतना रूपया ले गया था। प्रव मेरे पास रूपया प्रा गया है। इसलिये में प्रापक क्या प्रापक वहा क्या है सह लेने के लिए प्राया है। प्राप श्रपना श्रापक वहा बन्धक है सह लेने के लिए प्राया है। प्राप श्रपना स्पया छी तिये. प्रीर सह सुक्ते की लिए प्राया है। प्राप श्रपना स्पया छी तिये. प्रीर सार्य सुक्ते बादिस है दी तिये।

बन्धक नहीं रखी, न आंख बन्धक रखी ही जा सकती है।

गोभद्र सेठ के यह कहते ही, धूर्त चिछा-चिछा कर कहने छगा कि वेईमानी करते हो! मैंने तुम्हारे यहा अमुक- अमुक के सामने अपनी आख बन्धक रखी थी, किर भी इन्कार करते हो! देखों में अभी उन छोगों को बुछाता हूं, जो आख बन्धक रखने के समय साक्षी हैं। उनके आने पर सबको मालूम हो जायगा, कि तुम कैसे वेईमान हो, किर भी किस तरह के साहूकार बने बंठे हो।

धूर्ती ने अपने नौकरों को भेजकर उन लोगों को साची देने के लिये बुलाया, जिन्हें उसने पहले से ही प्रलोभन देकर साक्षी देने के लिए तैयार कर लिया था। उन लोगों ने भी आकर गोभद्र सेठ से यही कहा कि हम लोगों के सामने ही इन सेठ ने अपनी एक आंख इतने रुपयों में आपके पास बन्धक रखी थी। जो प्रतिष्ठित माने जाते थे उन लोगों की साक्षी सुन कर, गोभद्र सेठ हका-बका रह गया. उसने समझ लिया कि यह मेरे विरुद्ध षड्यन्त्र रचा गया है, किर भी प्रतिष्ठा को घक्का न लगे इस उद्देश्य से उसने उन साक्षी दाताओं से कहा कि—मैने न तो आख बन्धक रखी ही है, न आंख बन्धक रखी ही जा सकती है। इस पर भी आप लोग कहते हैं, इसलिये मैं इनको आप लोग कहें उतना रुपया दे दूं। परन्तु आंख जक रखी जाने के नाम पर मैं कुछ नहीं दे सकता।

<sup>्</sup>री धूर्चा ने सोचा, कि गोगद्र सेठ कुछ तम्र तो हुस्रा ही ि इसिटिए श्रव इससे मनमाना धन लेकर ही इसका पीछा

छोड़ना चाहिए। इस तरह सोचकर वह जोर जोर से चिहाने लगा, तथा झगडा करने लगा। होते होते यह गामला राजा श्रेणिक के सामने गया। राजा श्रेणिक ने. वादी प्रतिवादी और साक्षियों का रथन सुना। वह भी छाममजम में पडकर विचार करने लगा. वि इस मामले का निर्णय किस तरह किया जाये। एक छार विचारना हूँ, ता छार्य बन्धक रयने की न ने प्रया ही है, न बन्धक रायी ही जा सकती है। छीर दूसरी छोर देखना है, नो प्रतिष्ठित माने जाने बाले लोग यह साक्षी द रह हैं, कि हमारे सामने जाय इनने स्पयों में बन्धक रायी गई थी। एमी देशा ने इस विषयक क्या निणय दिया जा सके।

राजा विचार में पछा हुन्ना था, उसी समय वहा धन्ना श्राग्या। राजा ने धन्ना का सब मामला समझा पर उसमें पृता कि—एम लगाई का निर्णय किम तरह करना चालिए? धना स्मल प्रया, कि यह लगड़ा करने बाला पूर्त हैं। उसने राजा में बता कि, ऐसे छोटे-छोटे लगड़ा में ज्याप सस्तर लगाने था ज्याद किया करने हैं। ऐसे मामले दर्मचारियों को साप देने चालिये। ज्याप हुन मामले म ज्यापा सर्वक मत्र स्मण्ये, किन्तु यह लगड़ा मुक्ते स्पा दीजिये। से दल्या निर्णय का स्वा वसा प्रया मामले म ज्यापा सर्वक मत्र हिर्णय का माम वसा पर हात विचा। प्रशा ने दार्ती हुन्ती से ज्या कि साम वसा पर हात विचा। प्रशा ने दार्ती हुन्ती हुन्यन पर किया जानेगा, प्रत ज्यापक समय दहा स्परिधन रही।

लेरर नाप नील ही जावे, श्रीर जो श्राम्य नाप नील में बराबर ठटरे, यह उसी की खार्य है, यह मानकर यह बराबर ठहरी हुई श्रास्य दे ही जावे। इन सेठजी की श्रास्य भी पहचान में रहीं श्रामी है, इसलिये इनशी यह एक श्रास्य निकल्या दीजिये, जिसमें में इस खार्य के बराबर जो शास्य हो बह इसे ला दृ श्रार इनमें २०ये ले लू।

मुनीस भी वात का धरना ने तो समर्थन किया परन्तु ग्रनीस था कथन सुनपर वह धर्म जनस्या। उत बहने लगा, वि—संशी श्रान्य के साथ सेरे नाम भी जिही रस्प दी गई थी, वि—पंत्री श्रान्य से कसे नहीं ध्रानी। मुनीस ने उत्तर दिया, वि—जिस श्राय के साथ भी चिट्ठी रसे जानी है। उसी के सरवाद सें साथ सी चिट्ठी रसे जानी है। उसी के सरवाद सें साथ सी परना है।

है। इस तरह सोचकर वह भागने के लिए मार्ग देखने लगा, परन्तु धन्ना की पैनी दृष्टि से बचकर भाग न सका। धन्ना उसका विचार ताड़ गया, इसलिये उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, कि—इस धूर्त को और इसके सहायकों को पकड लो। धन्ना की आज्ञानुसार, सिपाहियों ने उस धूर्त तथा उसके सहा यक साक्षी दाताओं आदि को पकड़ लिया।

उन धुर्ती को पक्ड़ कर, धन्ना ने दरह तथा भेदनीति की सहायता से षड्यन्त्र का सब हाल जान लिया, श्रीर उन लोगों से श्रपराध भी स्वीकार करा लिया । यह करके, उन सब धूर्तों को राजा के सम्मुख उपस्थित किया, स्त्रौर राजा को उनका सारा षड्यम्त्र एव उस सम्बन्धी समस्त कार्यवाही कह सुनाई। धन्ना का सब कथन सुनकर, तथा श्रपराधियों को श्रपराध स्वीकार करते देखकर, राजा ने धन्ना से अपराधियों के लिये दरह व्यवस्था करने को कहा । धन्ना अपराधियों से पहले ही बातचीत कर चुका था, इसिछए उसने राजा से कहा कि—श्राप इन लोगों को इस बार क्षमा कर दीजिए । ये लोग वचन देते हैं कि भविष्य में हम अपराध न करेंगे। इस वचन के विरूद्ध इन लोगों ने यदि कभी अपराध किया, वो उस दश में इन्हे इस श्रपराध का भी दगड दिया जा सकेगा। इसके सिवा, यह एक आंख वाला अपराधी तो अपराध करने से पहले ही अपनी एक आंख निकलवाकर जन्म भर के लिये द्राह पा चुका है। एक आंख न होने के कारण, यह भविष्य में पहचाना भी जल्दी जा सकेगा । इसिछिये इस बार तो इन **छोगों को क्षमाही कर दीजिये। हां इन पर यह** प्रतिबन्ध धा। यत्रा भी दिन रात राजा तथा प्रजा के हित का ही प्रयत्न करता रहता। राजकार्य का जो भार था, उसे सहन करने प्रीर प्रयंत परीहप का पालन करने में यह न तो ब्रुटि करता, न धालस्य ही। यह नियमित रूप से ख्रपना रार्य करके. सत्त्या के समय बागु सेवनार्थ बन स जाया करता। उसन नगर से एक रूर वन म एक सहल बनवाया था, जहा जाकर बह सन्या क समय बंटा करता, वन के हच्य देखा करता. प्रीर प्रात्म-पिरान भी किया करता। इस प्रकार बह सुख्यूर्यक जीवन प्रयोग करने लगा।



## [ = ]

## पुन. गृहकलह

स्मार के मनुष्यों का स्वभाव दो तरह का होता है, श्रच्छा श्रोग बुग। श्रच्छे स्वभाव वाले लोग सः जन कहलाने हैं श्रीर दुरे स्वभाव वाले लोग दुर्जन कहलाते हैं । वैसे तो श्रपने स्वभाव को कोई भी श्रादमी बुरा नहीं मानता, श्रपने स्वभाव दो सभी लोग श्रन्छ। समझते हैं, श्रीर श्रपने से प्रतिकृष्ठ व्यक्ति को चुरे स्वभाव का कहते हैं। परन्तु वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपने लिए यह निर्णय नहीं कर सकता, कि र्भें ही व्यन्दे स्वभाव का हूँ। जो लोग स्वय ही व्यपने स्वभाव के सिपय में यह निर्णय कर लेते हैं कि <sup>4</sup>में छाच्छे स्वभाव का ८ या गेरा स्वभाव प्रच्छा है" वे छोग छापने स्वभाव में उही र्इ दुगई हा देखही नहीं पाते। ऐसे ब्यक्ति की बुद्धि पर रा अवसार का आवरण रहता है, इसलिये उसके स्वभाव र रती हुई ब्रगई का दूर होना बहुत कठिन है। बल्कि ऐसे उपित वे रयभाय में, प्रत्यक्ष या श्वप्रत्यक्ष रूप से प्यीर वृग्दी पा डायेगी। इसके विरुद्ध जो व्यक्ति श्वपने स्वभाय में रही एई दगई समझाता है, या श्वपने स्वभाव को चुरा सानता है, उस व्यक्ति के स्वभाव में पहले तो चुराई होगी ही नहीं, प्यीर यदि वा चुराई होगी ही नहीं, प्यीर यदि वा चुराई होगी। इसलिए सन्द्रय हो पह न समझना चाहिये. कि मेरा रवभाव श्वनाता है श्वीर इसमें चुराई नहीं है।

इस कथन पर से यह एक होना है, कि किर यह कैसे जाना जारे कि यह कपित सकतन हैं या हुर्जन है हमपा अप पह है विद्वानों ने सकतना खीर हुर्जन के पह ऐसे लग्न पनी हैं, जिनके द्वारा सकत खीर हुर्जन की परीका रहाज ही भी जा समती हैं। दोनों नरह के लोग जिन लहाणा से पहणाने जा समत हैं, उन रक्षणा में से विसी एक तरह में समुख्या भी पहचान के लज्जा बनाना ही प्रश्नि होगा । एक तरह में समुख्या भी पहचान के लज्जा बनाना ही प्रश्नि होगा । एक तरह में समुख्या भी पहचान के लज्जा बनाना ही प्रश्नि होगा । एक तरह में समुख्या ही हिन्दी से लक्षण जहीं हैं। वे लाग इसकी तरह में हैं। इसके लिए हम सकतना में लक्षण जनान हैं। स्वाहना में कहाण बनान हैं।

श्रथीत्—विपत्ति के समय घेर्य, ऐश्वर्यकाल में क्षमा, सभा में वाक्य चातुरी, सग्राम में पराक्रम, सुयग में श्रभिरुचि श्रौर गास्त्रों में व्यसन, ये गुण महापुरुपा में स्वभाव से ही होते हैं।

जिनमं ये, श्रोर ऐमं दी दूसरे गुण हैं, वे लोग तो सन्जन है, श्रोर जिनमं इन गुणो से विपरीत लक्षण हैं, वे दुर्जन हैं। दुर्जनों श्रोर सन्जनों में क्या तथा कैसा श्रन्तर होता है इसके लिए तुलसी दामजी ने कहा है—

मिलत एक दारुण दुख देहीं। बिछुरत एक प्राण हिं लेही।।

अर्थात्—एक तो ऐसे होते हैं कि जो मिलकर दुख देते हैं, श्रीर एक ऐसे होते हैं कि जिनका वियोग प्राण लेने वाला हो जाता है।

तुलसीदास जी ने, इस चौपाई से सज्जना श्रीर दुर्जनों की श्रन्तिम तथा सब से वडी पहचान बता दी है उनका कहना है, कि दुर्जनों का सयोग दु.खदायी होता है लेकिन वियोग सुखदायी होता है, श्रीर सज्जनों का सयोग तो बहुत सुखदायी होता है, लेकिन वियोग ऐसा दुखदायी होता है प्राण तक चले जाते हैं।

इस कथन का सारांश यह है, कि जिनके मिलने से एव विरह से दुख हो वे तो सज्जन हैं। श्रोर जिनके

मिलन से दुख तथा विग्ह में सुख हो वे दुर्जन हें । तुलसी-दासजी द्वारा बताई गई इस पहचान की कमौदी पर धन्ना ण्य उसके भाइयों को भी कस कर देखा जाता है छोर इस निर्णय पर पहुँचा जाता है, कि चारों भाइयों संसे किसे तो सञ्जन कहा जावे, ख्रोर किसे दुर्जन। इसके छिये पहले धन्ना क गुण स्वभाव एव कृत्य पर दृष्टिपान किया जाता है । धन्ना समस्त कला-कुजल होने के साथ ही दिनम्र था । वह किसी से द्वेप नहीं करता था। उसकी भावना रिसी को दुख देने की नहीं रहती थी, फिन्तु सबनो सुर्यी करने की रहती थी और इसके लिये वह घडे से वडा त्यांग करने तक को तेयार रहता था। विलेक जो लोग उससे हुँ प करत थे, जो उसकी उन्नति से कुढते थे खौर जो उसका विनाग तरु पाहते थे, धन्ना न उन लोगों को भी सुखी बनाने का ही प्रयत्न निया, तथा उनके लिये सुख त्याग कर स्यय को सकट में हाल लिया। धन्ना के तीना भाई धन्ना के कहर शत्रु वन गये थे, लेकिन धन्ना ने तो उनका भी हित ही किया श्रीर उन्हें सुर्यी करने के छिये ही पुरपइठान तथा उज्जेन से खाली हाथ निक्छ कर उमने सब सम्पत्ति भार्यों के लिए छोड़ दी । इसलिए धन्ना को तो सब्जन ही कहा जावेगा, लेकिन धन्ना के जो तीना भाई निष्कारण ही धन्ना को श्रयना शत्रु मानते थे, बन्ना द्वारा बार बार उपकृत होने पर भी कृतव्त<sup>े</sup> वन फर उसका श्रहित हो करना चाहते थे श्रोर वार-पार क्लंह मचाया करते थे, उन्दे सज्जन कवापि नहीं कहा जा सकता। यद्यपि **चारों भाई एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए थे, फिर भी इस**  तरह का ऋन्तर क्यों था, इसके छिए तुलसीदासजी की यह चौपाई देना पर्याप्त होगा, कि—

> उपजिह् एक सम जल माही । जलज जोक जिमि गुण विलगाही ॥

त्रप्रधीत्—कमल श्रीर जो कि की उत्पत्ति एक ही जल से एक ही साथ होने पर भी दोनों के गुणा में बहुत भिन्नता होती है।

धन्ता, आतन्द पूर्व क राजगृह नगर में रहता था, यद्यपि उसके पास चिन्तामणि रत्न था, फिर भी उसने उस चिन्तामणि में केवल एक बार विवाह के समय ही सहाचता ली थी, बाद से कभी सहायता नहीं ली। उसने राजगृह नगर में जो सम्पत्ति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त की, वह आपनी बुद्धि, आपने पुरुषार्थ एवं कला-कौशल के द्वारा ही। इन्हीं के बल से, वह राजगृह में सर्विषय बना हुआ था।

एक दिन सन्ध्या के समय, धन्ना श्रपने वन-स्थित महल में बैठा हुआ वन की छटा का निरीक्षण कर रहा था। सहमा उसकी दृष्टि चार छी एव चार पुरुषो पर पड़ी, जो न की श्रोर से नगर की ओर श्रारहे थे। उन छी-पुरुषो के , दुर्बल रुग्ण तथा कान्तिहीन थे। उनकी श्राकृति इस बात परिचय देती थी, कि ये लोग विद्यस्त है। उनके शरीर , वस्त्र भी फटें मेंले थे, श्रीर मलिनता भी बहुत छाई हुई थी। उन लोगा को देख कर बन्ना ने मोचा कि, ये लोग प्रामीण जान पडते।हैं, जो सम्ह के कारण श्राम्य जीवन त्याग नगर की श्रोर श्रा रहे हैं। में यहां का प्रयान हूँ, श्रात यह मेग सायारण कर्तव्य हैं, कि में इन लोगों का दुग्य जानकर उसे मिटाने का प्रयत्न करा।

उस प्रकार त्रिचार कर, धन्ता उन लोगों के पास जाने को चल दिया। धन्ना जैसे जैसे उन लोग। के समीप पहुँचना जाता था, वे लांग उसे पिन्चित से जान पडनं लगे। विल्कुर समीप पहुँचकर उसने उन लोगों को पहचान लिया, कि ये तो मेरे माता-पिता तथा साई-भोजाई हैं। वह सोचन लगा, कि मैं इन लोगों क पास इतनी सम्पत्ति छोड श्राया वा श्रोर गुर्द की जाब में से प्राप्त रस्त भी पिताजी को दे छ।या या, फिर ये लोग इस दशा को कैसे प्राप्त हुए। इस प्रकार सोचते हुए, धन्ना ने धनसार को प्रणाम किया। धनसार पहले तो राजमी वेज्ञधारी अवरिचित व्यक्ति को प्रणाम करता देख कर पिकति हुन्ना, परन्तु जब धन्ता ने अपना परिचन दिया, नव वा धन्ता के गले लग फुट-फुट वर रोने लगा। धन्ता की देख कर, उसके हृदय का दूध उमड पड़ा। यन्ता ने, धननार को धर्य देवार ज्ञान्त दिया। पिता को ज्ञान्त परफे, उस ने साता तथा भार्र-भौजाटयो को भी प्रणाम विया उसको स्वरन भाइया फे पूर्वकृत्यो का घिचित् भाविचार नहीं हुआ। न उन इत्यों के कारण उसने भाईयों से किसी प्रकार का नेर भाग ही किया।

सब से मिल वर धन्ता ने धननार से कहा, जि पिताली, पढ़ा के राजा ने व्यवनी पुत्री का विवाह व्यापके इस पुत्र के साथ किया है, तथा इस प्रकार यहां का राजा आपका सम्बन्धी है। इसिलये इस दीन-हीन दशा में आपका नगर में चलना ठीक न होगा। आप इस महल में ठहरिये, मैं सब प्रबन्ध करके आपको सम्मान पूर्वक नगर से ले चल्रंगा। धनसार को इस प्रकार समझा कर, वन्ना ने उन सब को उसी बन में बने हुए महल में ठहराया। पश्चात् नगर में जाकर, उसने उन सब के लिये वस्त्राभूपण छादि वन के महल में भेजे श्रीर फिर लोगों को यह ज्ञात कराया कि मेरे माता-पिता तथा भाई-भौजाई आ रहे हैं। थोड़ी देर में यह बात सारे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि धन्ना के माता पिता आ रहे हैं। उसने आज्ञादी, कि जामाता के माता-पिता आदि को स्वागत-सम्मान पूर्वक नगर से लाया जावे। नगर के लोग धन्ना से सन्तुष्ट थे ही, इसिलये बहुत से नागरिक भी धन्ना के माता-पिता आदि का स्वागत करने के लिये उपस्थित हुए। सब को साथ लेकर, धन्ता वन में बने हुए महल में गया। वह वहां से अपने पिता तथा भाइयों को हाथी पर, और माता एव भौजाइयों को पालकी में बैठाकर उत्सवपूर्वक नगर में घुमाकर अपने घर लाया।

धन्ना के माता-पिता, भाई-प्रीजाई, आनन्द पूर्वक धन्ना के यहां रहने छगे। धन्ना की तीनो पित्नयां, अपनी सासू । जेठानियों की प्रेम पूर्वक सेवा करती, और धन्ना अपने । तथा भाइयों की सेवा करना। उन छोगों को किसी । का कष्ट न हो, इस बात की धन्ना तथा उसकी पित्नयां उसावधानी रखतीं। धन्ना की पित्नयों को अपनी जेठा- निया में अपने जेठा के दुष्हत्य का हाल ज्ञात भी हो गया, फिर भी उनके हृदय में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं आया, न उनने यन्ना को ही कभी अपने जेठा के विरुद्ध उभारा।

धन्ता ने, श्रपने माता-पिता श्रौर श्रपनी भौजाईयो की मन्मत्यानुमार श्रपने भाइयों को सन्मिलित न रख कर श्रलग रगना ही उचित समझा, जिसमें फिर किसी प्रकार का कलह नहां। इसके लिए उसने, श्रपने तीनों भाइयों के वास्ते श्रलग श्रलग घर एवं खान-पीन श्रादि की व्यवस्था करके उन्हें जुदा कर दिया। श्रोर व्यवसाय मं भी लगा दिया। यह करके भी, धन्ना उनके मुख-हु ख का मदा ध्यान रगता, तथा उन्हें सुखी रगने का प्रयत्न करता । उसके तीना भाई, श्रपनी-श्रपनी पत्नी सहित श्रलग रहने लगे, लेकिन धन्ना ने श्रपने माता पिता को श्रपनं घर में ही रखा।

एक दिन धनमार ने धन्ता से कहा, हि—वेटा धन्ता.
नृते गुझ से कभी यह तो पृछा ही नहीं कि उप्लॅन ने हमें क्यों
निरुद्धना पड़ा पीर हम छोगों की हुईशा क्यों हुई। पिता के
हम एयन के उत्तर में धन्ता ने पहा, कि पिनाली, को बात हो
पुणी उपका जानना पृछना व्यर्थ है। फिर भी पित छाप स्नाबगे, तो में सुन ल्गा। धनमार बोला श्रन्छा, में हुने
सुनाता है, नुस्त।

धनमार एहते उसा, फिन्हन होनो ो छोए पर नृ पला पापा, उसके प्रयान राजा पोर प्रजाणी प्रोर में देशी मोप होने लगी : बीर-धीरे राव लोगा हो पह माहास हो गया, कि धन्ना गृहकछह के कारण गृह त्यागकर चला गया है। धन्ना के भाई धन्ना से द्वेप करते थे, श्रीर सदा कल हमचाये रहते थे। उनके दुःख से दुखी होकर ही, धन्ना को गृह त्यागकर जाना पड़ा। यह जान कर राजा श्रीर प्रजा को तेरे वियोग से बहुत दुःख हुआ, तथा सब लोग तेरे भाईयों श्रीर उन्हीं के साथ मुझ से भी घृणा करने लगे। सब कोई हमारी निन्दा तथा हमारा तिरस्कार करने लगे। इसलिए हमारे लिए उज्जैन में रहना किठन हो गया। तब हम सब ने, उज्जैन त्याग कर अन्यत्र जाने का निश्चय किया, श्रीर उस निश्चय के अनुसार हम लोग घर की मूल्यवान सम्पत्ति साथ लेकर उज्जैन से चल पड़े। जो रतन तुक्ते मुर्दे की जांच से मिले थे, वे रतन भी हमारे साथ ही थे, लेकिन जो सम्पत्ति तेरे ही भाग्य से थी, वह तेरे भाइयों के पास कैसे रह सकती थी! कहावत ही है कि—

करतल्लगतमि नश्यित यस्य तु भवितव्यता नास्ति। श्रयीत—जो भाग्य में नहीं है, वह हाथ में स्नाकर भी नष्ट हो जाता है।

इसके अनुसार हम लोगो को मार्ग मे चोर मिले, जिनने हमारे पास की सब सम्पत्ति छीन ली और हमें उस में डाल दिया, जिस दशा में हम तेरे को वन में मिले उन चोरों ने न तो हमारे शरीर पर पृरे वस्न ही रहने ए, न हमारे पास कुछ खाने के लिए ही रहने दिया। हम लोग यज्ञद्री करके छापना पेट भरने हुए उधर-उधर भटने फिरने थे। हमारे लिए कही सहारा नथा, परन्तु सद्भाग्य में यहां भी तू मिल गया और हम सब उस सम्ट से मुक्त हुए। तरे भाइयों का हृदय छाब भी पल्टा होगा, ऐसा मुक्त विश्वास नहीं है। इसलिए तृने उन लोगों को प्रलग करके प्रन्छा ही किया है। यदि ऐसा न करता, तो सम्भव था कि उन दुगत्माछों के साथ-साथ मुझ बृद्ध को भी किसी दिन फिर संकट में पडना पडता। उन लोगा के साथ मेंने बहुन पछ पाया। तरे ऐसे योग्य एवं सद्भागी पुत्र का पिता होकर भी मेरे को वार-बार महान सकट में पडना पडा, इसका पारण यही है कि से उन दुण्टों के साथ रहा, प्रीर जो ख्य ही दु खी हैं, उनके साथ रहने वाले को सुख चहा ? एहा ही ए, कि—

ईंप्यी घृणी त्वमन्तुष्ट क्रोबनो नित्यक्रक्तिः । परभाग्योपजीबी च पडेते दुग्वभागिन ॥

प्रथान ईप्या करने वाला, घृणा करने वाता, नदा प्रयन्तुष्ट रहने वाला, कोध वरने वाला, मन्देह स हवा रहने वाला. प्यार रूपरे के भाग्य के महारे जीने वाला ये छहा चदा हुन्यी रहन है।

देरे भाई ऐसे ही हैं। इसी वारण वे खर्च भी हुटी स्ति हैं। पौर उनके साथ रहने वाते को भी हुट्य भीगना परना है। अपना कथन समाप्त करते हुए, धनसार की श्रांखों से श्रांसू गिरने छगे। अपने पिता को सान्त्वना देते हुए धन्ना ने कहा—पिताजी, जो बात बीत चुकी उसके छिए ख़ेद करना व्यर्थ ही है। आप बुद्धिमान होकर भी बीती हुई बात के छिए खेद करते हैं, यह तो बहुत ही आएचर्य की बात है। मेरे भाई आपकी तथा अन्य छोगों की दृष्टि में कैसे भी हो, और वे मेरे छिए कैसे ही भाव रखते हो, में तो अपने पर उनका उपकार ही मानता हूं। मेरी उन्नति के कारणभूत वे ही छोग हैं। यदि उन छोगों की छुपा न होती, तो मुक्ते कूप-मङ्क की तरह पुरपइठान में ही जीवन बिताना पड़ता, अथवा उज्जैन में ही रहना पड़ता। भाइयों की छुपा से ही मैं यहा तक आ पाया हूं. अपीर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सका हूं।

इस प्रकार कह कर, धन्ना ने अपने पिता धनसार को सान्त्वना दी। अपनी पत्नी - सहित धनसार, धन्ना के यहां आनन्दपूर्वक रहता, और समय-समय पर अपने तीनो पुत्रों की भी सम्हाल किया करता।

राजगृह में रहते हुए धन्ता के तीनो भाइयो को यह
साल्म हुआ कि धन्ता ने कुमुमपाल सेठ का सृखा बाग हरा
कर दिया था, और उसकी पुत्री के साथ विवाह करने के लिए
बात की बात में प्रचुर धन-सामग्री सहित सहल बना लिया
। धन्ना जब राजगृह नगर में आया था, तब उसके पास
तो कुछ था ही, न उसने किसी से किसी प्रकार की सहाही ली थी। फिर भी उसने बड़ी घूम-धाम के साथ

तियाह किया था, तथा राज। को आमन्त्रित करके उनका भी प्रातिक्य किया था। यह जानकर बन्ना के तीना भाई प्रापस म बिचार करने छगे, कि बन्ना के पास ऐसी कोई बस्तु अवश्य है, जिसके प्रभाव से धन्ना यह सब कुछ कर सका है प्रपने को पिता द्वारा यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए, कि धन्ना के पास ऐसी प्रभाव वाली जोन-सी बस्तु ह १

हम प्रकार विचार कर, नीनो भाई धनमार के पाम
गये। इधर-उधर की बाने करके नीना न धनमार में वह सद
हाल कहा, जो उनने धन्ना के विषय में लोगा स सुना था।
धन्ना के जिपय में सुनी हुई बाने कह कर उन लागा ने धनमार से कहा कि -िषताजी, धन्ना के पाम नाई ऐसा वस्तु
प्रवश्य है, जिसके प्रभाव ने धन्ना सूचा हुना वाग हरा कर
भगा, और गडल प्रावि को व्यवस्था कर सका। लेकिन जान
पहना है, कि उसने वह चीज प्रापत्तें नहा बनाइ। प्राप

अपना कथन समाप्त करते हुए, धनसार की आंखां से आंसू गिरने लगे। अपने पिता को सान्त्वना दंते हुए बन्ना ने कहा—पिताजी, जो बात बीत चुकी उसके लिए खेद करना व्यर्थ ही है। आप बुद्धिमान होकर भी बीती हुई बात के लिए खेद करते हैं, यह तो बहुत ही आएचर्य की बात हें। मेरे भाई आपकी तथा अन्य लोगों की हिट्ट में केसे भी हो, और वे मेरे लिए कैसे ही भाव रखते हो, में तो अपने पर उनका उपकार ही मानता हूँ। मेरी उन्नित के कारणभूत वे ही लोग हैं। यदि उन लोगों की छुपा न होती, तो मुक्ते कृप-महक की तरह पुरपइठान में ही जीवन बिताना पडता, अथवा उड़्जेन में ही रहना पड़ता। भाइयों की छुपा से ही मैं यहा तक आ पाया हूँ. अपने प्रतिष्ठा प्राप्त कर सका हूँ।

इस प्रकार कह कर, धन्ना ने अपने पिता धनसार को सान्त्वना दी। अपनी पत्नी - सिहत धनसार, धन्ना के यहां धानन्दपूर्वक रहता, और समय-समय पर अपने तीना पुत्रो की भी सम्हाल किया करता।

राजगृह में रहते हुए धन्ता के तीना भाइयो को यह माल्म हुआ कि धन्ता ने कुसुमपाल सेठ का सुखा बाग हरा कर दिया था, और उसकी पुत्री के साथ विवाह करने के लिए बात की बात में प्रचुर धन-सामग्री सहित महुछ बना लिया धन्ता जब राजगृह नगर में आया था, तब उसके पास तो कुछ था ही, न उसने किसी से किसी प्रकार की सहात ही ली थी। फिर भी उसने बड़ी धूम-धाम के साथ

विवाह किया था, तथा राजा को आमिन्तित करके उनका भी आनि व्या किया था। यह जानकर बन्ना के तीनों भाई आपस में विचार करने लगे, कि धन्ना के पास ऐसी कोई वस्तु अवश्य है, जिसके प्रभाव से धन्ना यह मब कुछ कर सका है अपने को पिता द्वारा यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए, कि धन्ना के पास ऐसी प्रभाव वाली कीन-सी वस्तु है ?

दस प्रकार विचार कर, तीना भाई धनसार के पास
गये। इधर-उवर की वातें करके तीना ने धनसार से वह सव
हाल कहा, जो उनने धन्ना के विषय में लोगा से सुना था।
धन्ना के विषय में सुनी हुई बाते कह कर उन लोगा ने धनमार से कहा कि—पिताजी, धन्ना के पाम कोई ऐमी वस्तु
श्रवश्य है, जिसके प्रभाव में धन्ना सूचा हुआ वाग हरा कर
मका, ओर महल आदि की व्यवस्था कर सका। लेकिन जान
पड़ता है, कि उसने वह चीज आपको नहीं वताई। आप
उससे पृछिये तो सही।

धनसार अपने लड़कों की बानों से आ गया। उसने लड़कों की बान मान कर धन्ता में पूछना स्तीकार किया। अपने मर पाकर उसने बन्ना में अपने तीना लड़का द्वारा कहीं गई बानें कहीं और उससे पूछा, कि—नरे पाल ऐसी कोन-सी वस्तु है, जिसके प्रभाप में सूखा हुआ बाग भी हरा हो गया, त्या तूने बान की बात में महल बना लिया? पिना के इस प्रस्त के उत्तर से धन्ना ने गगांची द्वारा स्त्रप जी परीक्षा ली जाने एव चिन्तामणि रस्त प्राप्त होने जी पान बनसार को

सुनाई। धन्ता-द्वारा वर्णित वातं सुन कर धनमार बहुत ही प्रसन्त हुआ। उसने सदाचारी धन्ना की प्रश्नसा करके उससे कहा, कि—तू चिन्तामणि रत्न को वहुत सम्हाल कर रखना, और उससे ऋधिक सम्हाल उस शील-रत्न की करना, जिसके प्रभाव से यह चिन्तामणि रत्न प्राप्त हुआ है। इस चिन्तामणि से भी शील की शक्ति ऋधिक है। विद्वानों ने कहा है—

विह्नस्तस्य जलायने जलिनिघि कुल्यायने तत्क्षणा-न्मेरु. स्वल्प जिलायते सृगपति सद्य कुरगायते । व्यालो माल्यगुणायने विपरस पीयूप वर्षायते यस्यागेऽखिललोकवल्लभतम ज्ञील समुन्मीलिन ॥

श्रर्थात्—जिस पुरुप में समस्त जगत का कल्याण करने वाला जील है, उसके लिए अग्नि जल-सी, समुद्र छोटी नदी-सा, सुमेरु पर्वत छोटी-सी जिला-मा मालूम होता है। सिह उसके आगे हरिण-मा हो जाता है। सर्प उसके लिए फूलों की माला-सा बन जाता है, और विप अमृन के गुणा वाला हो जाता है।

धनसार के तीनों लडके, फिर एक दिन धनसार से मले। उन्होंने धनसार से प्रश्न किया, कि—क्या आपने ्ना से हमारे द्वारा कही गई जात के विषय में पूछा था? नसार ने उत्तर दिया, कि—हां, मैंने पूछा था। धन्ना को गंगादेवी ने चिन्तामणि रत्न दिया है। चिन्तामणि की सहायता

मे ही उसने श्रपने विवाह के समय किसी से सहायता नहीं टी श्रीर क्षणमात्र में महल तैयार करके धूमधाम से अपना विवाह किया। यह कहने के साथ ही, धनसार ने गगादेवी द्वारा धन्ना के जील की परीक्षा ली जाने की वात भी श्रपने लडको से कही। धन्ना के पास चिन्तामणि रत्न है, यह जान कर धन्ना के तीनो भाई बनसार से कहन लगे कि-हम सब पर विपत्ति पर विपत्ति स्राने का कारण घर से चिन्तामणि रत्न का निकल जाना ही है। गगादेवी ने, धन्ना के शील की परीक्षा करके उसे चिन्तामणि रत्न दिया, यह मुठी षात है। वास्तव में यह चिन्तामणि रत्न अपने घर का ही है। वह रत्न अपने पूर्वजों के समय से घर में था और उमी के प्रताप से अपने घर से ऋद्धि सम्पदा थी। आपने जय वह चिन्तामणि रत्न धन्ना को दे दिया, श्रीर इस तरह वह रत्न घर में से निकल गया, तब घर में सम्पत्ति कैसे ठहर सकती थी ! फिर तो सम्पत्ति का जाना श्रीर विपत्ति का श्राना स्वा-भाविक ही है। हम लोग सोचा करते थे, कि इस तरह बार-यार विपत्ति क्यों आती है ! हमको यह भी विचार होता था, कि घर में से कोई उत्कृष्ट रतन निकल गया है, इसी से सम्पत्ति पली गई है। यह रहस्य स्त्राज मालूम हुस्रा, कि जिसके प्रभाव से घर में सम्पत्ति थी, वह चिन्तामणि रत्न छापन धन्ना वो है दिया है। उस रतन के प्रभाव से ही, बन्ना यशस्त्री एव प्रभावशाली हुआ है। यदि हम लोगों को भी यह रस्त मिल जावे, तो हम उससे भी प्रधिक सम्पत्ति शाली एवं यशस्त्री वन सकते हैं। छापने अफेले धन्ना को वह रतन देकर हम

लोगों को सकट म हाला। यह प्रन्छा नो नहीं जिया, परन्तु जो होना था वह हुणा। प्रत्र प्राप्त नन्ना में चिन्पामणि रत्न हम दिला हीजिये। धना न उनने हिना नक वह रत्न अपने पाम रखकर बहुत सम्पत्ति प्राप्त कर ली है, प्रत्र कुछ दिन हम लोग भी उस रत्न में लाभ लेना चाहते हैं। उसलिए श्राप्त धन्ना को समझा कर, उससे चिन्तामणि रत्न हमें दिला दीजिये।

तीनो लडको की बातें सुनकर, यनमार को उनकी दुर्बुद्धि के कारण बहुत ही दुःख हुआ। वह, मिर पर हाय रख कर उन लोगों से कहने लगा, कि –तुम लोगों को ऐसी बाते कहते लड्जा भी नहीं श्रानी ! तुन्हारे लिए धन्ना ने घर त्याग दिया, उडजेन की सब सम्बत्ति छाड दी, श्रीर यहा उसी की क़ुपा से सब तरह आनन्द पा गढे हो, किर भी बन्ना के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसे विचार ! चिन्तार्याण कोई साधारण रत्न नहीं है, जो वह धन्ना में तुन्हें दिना दिया जावे। शील की परीचा में उत्तीर्ण होने से गिला हुना बत रत्न उसी व्यक्ति के पाम रह सकता है, जिसमें जील हैं। तुम ऐसे पापी लोग, उस रत्न को पाने के श्रिधिकारी नहीं हो सकते। धन्ना ही उस रत्न का श्रधिकारी हैं, श्रीर श्रविकारी ज्ञानकर ही गगादेवी ने वह रत्न उसे दिया है। इसिछए तुम छोग उम रतन पर न ललचात्रो, न उस रत्न के कारण ऋपने हृदय में चन्ना के प्रति र्भाव ही लाश्रो, किन्तु जिस तरह प्रानन्द मे रहते हो उसी रह रहो । फिर विपत्ति का क्राव्हान न करो ।

यद्यपि धनलार ने अपने तीनों लडका को भली भाति ममझाया, लेकिन उन दुर्बु द्वियों को धनसार का कथन उचित न जान पढ़ा। धनसार का कथन समाप्त होने पर वे लोग कहने लंग कि—पिताजी, आप तो सदा से ही धन्ना के पक्षपाती हैं और आपकी इस पक्षपात पूर्ण नीति का ही यह परिणाम है कि हम लोगों को बार-बार दिपत्ति में पड़ना पड़ा। अब भी आप धन्ना का जो पक्ष कर रहे हैं, उमसे लाभ के बदले हानि ही है। हम आणसे स्पष्ट कह देते हैं, कि अब हम बन्ना के पाम चिन्ताभणि कदापि न रहने देंगे। यह नहीं हो सकता, कि जिम पर हमारा भी अधिकार है उस चिन्तामणि-हारा धन्ना तो आनन्द करे, और हम लोग कगालों की भाति उसके आअय में रहें। हमें इस प्रकार का जीवन बहुत दु खनायी जान पड़ना है। नीतिकारों ने भी कहा हैं —

पर वने व्याव गजेन्द्र संधिते

द्रमालये पत्र फलाम्बुभोजनम् ।

गुणानि भय्या परिधान वलकलम्

न वधुमध्ये धनटीनजीवनम् ॥

अयोत्-याथ सिंह वाले वन मं वृक्ष के नीचे रहकर, पत्र श्रीर फल खाकर, पानी पीकर, घान पर सोकर श्रीर वृक्षों की छाल पहन कर चाहे जीवन ठयनीत करना अच्छा है, परन्तु पनहीन दशा में वन्धुश्रों के बीच जीवित रहना अच्छा नहीं।

इसके अनुसार, हम लोगों को, इस दशा में रहना पसन्द नहीं है। यदि आप घर के घर में हम लोगों को धन्ना से चिन्तामणि दिला देंगे, तब तो वह रत्न घर में ही रहेगा, लेकिन यदि आपने ऐसा न किया और चिन्तामणि के लिए हम लोगों को झगडा वरना पड़ा तो वह चिन्तामणि धन्ना के पाम भी न रहेगा, न हमारे ही पाम रहेगा। उसे राजा ले लेगा। इसलिए यही अच्छा है, कि आप धन्ना से हमें चिन्तामणि दिला दें और झगडे का अवसर न आने दें। यदि आप हमारी बात न मानेंगे तो हम राजा से फरियाद करेंगे। चाहे राजा ही चिन्तामणि रत्न क्यों न ले लें, लेकिन धन्ना के पास तो हम लोग वह रत्न कदापि नहीं रहने दे मकते।

धनसार को इस प्रकार चेतावनी देकर, तीनो भाई वकते-झकते चले गये। घर पहुँचने पर उन लोगों की पित्नयों ने पृछा, कि—आज आप इस प्रकार क्रुद्ध क्यों हैं ? क्या किसी के साथ झगडा हुआ है ? वे लोग कहने लगे, कि-प्रौर किस के साथ झगडा होता ! पिताजी को तो धन्ना प्रिय है। उनने, पूर्वजों के समय से जो घर में था वह चिन्तामणि रत्न धन्ना को दे दिया, इस कारण धन्ना तो आनन्द करता है, और हम लोगों को बार-बार विपत्ति का सामना करना पड़ता है, तथा यहा उसके आश्रित रहकर जीवन बिताना पड़ गहा है ! जिम पर हमारा भी अधिकार है, उस चिन्तामणि रत्न का स्वामी अकेला धन्ना गहे और हम लोग कब्ट पावें, बार- ार धन्ना के आश्रित रहकर अपमानित जीवन व्यतीत करें, ह कैसे हो सकता है ! हम वन्ना के पास चिन्तामणि रत्न कदापि न रहने देंगे।

उम प्रकार तीना भाई अपनी स्त्रियों के सामने भी बहुन चिल्लाये। उनकी स्त्रिया समझ गई, कि इन तीनों भाड़यों में किर कुमित आई है, ख्रोर यह लोग ध्रापत्ति बुला रहे हैं। इनके लिए देवर ने दो वो बार सम्पत्ति त्यागी, परन्तु इन लागों के भाग्य में तो कष्ट भोगना बदा है, ऐसी दब्धा में वह सम्पत्ति इनके पास केसे रहती ? यहा भी इनके पूर्व-इत्यों पर प्यान न देकर देवर इनको सब तरह का सुख दे रहे हैं, किर भी इनके हृदय में देवरजी के प्रति दुर्भावना भरी हुई है, ख्रीर यहा भी यह लोग कलह करना चाहते हैं।

तीनो भाइयो दी पत्तियो नं, श्रापर म श्रपन श्रपने पति के कार्य एव स्वभाव की समालोचना करके यह निश्चय किया, ि ये लोग देवरजी को किसी सबट में हाल दें इससे पहले ही देवरजी को सावधान कर देना चाहिये । इस प्रकार निश्चय करके, धन्ताकी भौजाइयो ने धन्ता की पत्तिया को स्नपने पुरुषा म आई हुई हुर्भावना सं परिचित कराया, और उनसे क्हा कि आप देवरजी से वह दीजिए कि वे साववान रहे। धन्ना की पत्नियों ने, अपनी जेठानिया रो जो कुछ सुना, वह मन धन्ना से कह दिया। उन वाना को सुनकर धन्ना समझ गया, कि मेरे भाई मुझमें फिर होप करने लगे हैं. । उसने श्रपनी स्त्रियों को किसी प्रकार की चिन्ता न दरन का उपटेटा िया और स्वय यह सोचने लगा, कि सुफे जया जरना पारिये १ वह अपना कर्तान्य तो विचारने लगा, लेकिन उसने ध्यपने भाटयों के विरुद्ध न तो एक झटट ही निरास्ताः न दुछ विचार ही किया। जने उसका यह नियम ही था कि —

श्रपि बहलदह्नज्वाल मृधिन रिपुमे निरन्तर धमतु। पातयतु वासिधारामहसस्सुमात्र न किचिदपभापे॥

अर्थात् - शत्रु चाहे सिर पर निरतर स्राग जलाते रहे या तलवार की चोट करते रहे, परन्तु किचिन भी श्रपभाषण न करूं १ श्रपनी जवान से बुरी वात त निकाल्।

धन्ना ने विचार किया कि मुक्ते चिन्तामणि से ममत्व नहीं है, न मैं उससे सहायता ही लेता हूँ। मेने केंबल एक ही बार चिन्तामणि की परीक्षा की थी, उसके पश्चात् सैन उससे कोई सहायता नहीं छी। इस तरह सुभे तो चिन्तामणि से ममत्व नहीं है, फिर भी मैं भाइयों को चिन्तामणि देना उचित नहीं समझता। सेरे तीनो भाई उच्युइल स्वभाव के हैं। यदि वे चिन्तामणि पा जात्रेंगे, तो बहुत स्त्रनर्थ भी करने लगेंगे, श्रीर चिन्तामणि के लिए श्रापस मं झगडा करके कट मरेंगे। लेकिन यदि उन्हें चिन्तामणि न टेकर भी यहा रहा, तो वे लोग श्रवश्य ही झगडा मचावेंगे, जिससे श्रवतिष्ठा तो होगी ही, साथ ही यह भी सम्भव है कि राजा श्रेणिक को चिन्ता-मणि का लोभ हो जावे, और वह मेरे से चिन्तामणि ले ले। इस वास्ते मेरे लिये राजगृह त्याग कर चला जाना ही श्रन्छा है। मैने भाइयों के लिए सब कुछ किया, फिर भी उनके हृद्य की भावना मुक्ते राजगृह त्यागने के लिये प्रेरित करती है, बीर इस कारण यह अनुमान होता है कि मुक्ते अभी और छ मिलना शेष है।

## [९] कौशाम्वी में

श्रम्भोजिनीवनित्रामविलासमेव हसस्य हन्ति नितरा कुपितो विधाता । न त्वस्य दुग्वजलभेदवियौ प्रसिद्धा वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्त्तु मसौ समर्थ ॥

श्रर्थात्—हस पर वहुत नाराज होकर विवाता उसके निवास और विछास का कमल वन तो नष्ट कर सकता है, परन्तु उसकी दूध श्रीर पानी को श्रलग करने की चतुराई की पीतिं नष्ट करने में विधाता भी समर्थ नहीं है।

भूति हिर के इस कथन का आशय यह है. कि कोई
व्यक्ति रूट होकर किमी का ऊपरी यन-वंभव
अथवा सुख सामग्री तो छीन सकता है, लेकिन यदि उम
न्यक्ति से कोई विद्या गुण या दला विशेष है, तो उम विद्या गुण
या कला और उसके पारण प्राप्त हुई इटाई छीनने में यह रूट
आहनी पदापि समर्थ नहीं हो सकता। चाट पह नामज

व्यक्ति विधाता ही क्यो न हो, श्रौर जिस पर वह नाराज हुआ है, वह व्यक्ति तुच्छ ही क्यो न हो।

धन्ना के लिए भी ठीक यही वात थी। उसके तीना वडे भाई उससे निरन्तर श्रमन्तुष्ट रहते थे। वे श्रपनी जिक्त भर धन्ना का श्रहित करने का ही प्रयत्न करते थे, श्रीर उसका सर्वश्व छीनने के लिए उनार रहने थे। धन्ना ने श्रपने रुष्ट भाइयों को सन्तुष्ट करने के लिए एक दो वार नहीं, किन्तु तीन बार समस्त सम्पत्ता त्याग दी, श्रीर उसके भाइयों ने धन्ना द्वारा त्यक्त सम्पत्ता ग्रहण कर ली, परन्तु धन्ना जो कलाए जानता था, उसमें जो उर्वरा विद्या-बुद्धि थी वह जिन चतुराई का स्वामी था, उसे तो धन्ना के भाई न हथिया सके। परिणाम यह हुआ कि धन्ना के तीनो भाई बार बार सम्पत्ता पाकर भी कगाल के कगाल ही बने रहे, श्रीर धन्ना बार वार सम्पत्ता त्याग कर घर से खाली हाथ निकल जाने पर भी सम्पन्न ही रहा, दीन-हीन नहीं हुआ।

साइयों के गृहकलह के कारण, गृह त्याग कर जाने का निश्चय करके, धन्ना रात के समय राजगृह से चल दिया। उसके पास चिन्तामणि रत्न के सिन्ना स्त्रीर कुछ न था। उसके ज्ञारि पर जो वस्त्र थे, वे भी बहुत साधारण ही थे। राजगृह से निकल कर, धन्ना मेहनन मजदूरी करता हुत्रा कौ नाम्बी स्त्राया। यद्यपि मार्ग में उसे स्रानेक कट सहने पड़े, फिर भी सने चिन्तामणि से किसी भी समय सहायता नहीं ली। सम्बन्ध में वह यही सोचता था, कि जब मेरे में पुरुषार्थ

क्षाभाग्या स

हं, ख्रोर जो काम में ख्रपने पुरुपार्थ से कर सकता हूं, उसके छिए चिन्नामणि की सहायता लेकर में ख्रपने पुरुपार्थ का श्रपमान क्यों करू !

धन्ना, कौशाम्बी पहुँचा। उस समय कौशाम्बी मे शतानिक नाम का राजा राज्य करता था। उसके यहा एक मणि थी। गजा ने श्रानेक रतन-परीक्षक। द्वारा उस मणि की परीक्षा कराई, परन्तु कोई भी व्यक्ति यह परीक्षान कर सका, कि पह गणि किस जाति की है, इसमें क्या विशेषता है, श्रीर इसका मुल्य क्या है। राजा शतानिक की एक कन्या का नाम मोंगायमजरी था। मोंभाग्यमजरी, बहुत ही सुन्दरी गुणवती प्रींग मृदुल स्वभाव की थी, उस कारण वह वहा की सब क्त्यात्रा में रत्न के समान मानी जाती थी। राजा शतानिक ने विचार किया कि जिस प्रकार मेरे पास की मणि का परीक्षक न मिलनं के कारण उसका उचित उपयोग नहीं हो रा है, उसी प्रकार लन्या-रत्न सीमाग्यमजरी को यदि स्त्री-परीक्षक पनि न मिला, तो इसकी सुन्दरता एवं इसके गुणां का इचित उपयोग न होगा। इस प्रशार विचार कर, उसने यह निध्यय किया कि में लीभाग्यमंत्ररी हा विधाह उसी पुरूष फें साथ कहराा, जो मेर पास वी मिण की ठीक परीक्षा हरेगा।

एमा निश्चा परके, जनानिक ने यह हिटोरा पिटवा दिया कि—जो पुरुष सेरे जान की सणिकी ठीक परीक्षा पर देगा, मणिका गुण जब मृत्य बनानर सुनेत विस्तान हरा देगा, उसी के साथ में राजरुमारी सौभाग्यमजरो का विवाह कर दूंगा। ढिंढोरा द्वारा राजा जतानिक का निश्चय सुनकर, अनेक रत्त-परीक्षक छोग शतानिक के पास की मणि की परीक्षा करने आये, परन्तु कोई भी व्यक्ति उस मणि का गुण-मूल्य बताने में समर्थ नहीं हुआ।

उन्ही दिनो में, धन्ना भी कौ शाम्बी से ही था। इसने भी राजा द्वारा कराई गई घोषणा सुनी, श्रौर साथ ही यह भी सुना कि राजा के पास जो मणि है, उसकी परीक्षा अब तक कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका है। उसने विचार किया, कि मुभे इस अवसर से लाभ लेना चाहिए, और सबको अपनी बुद्धि का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार सोचकर, वह की गाम्बी मे रहने वाले जीहरियों के पास गया। उसने जौहरियों से कहा कि — मैं भी आप लोगों में का एक व्यक्ति हूँ परन्तु अभी कुसमय के चक्कर से पड़ा हुआ हूँ। यदि आप लोग मुक्ते राजा के पास ले चलें, श्रीर उसके पास की मणि देखने का अवसर दिलावें, तो सम्भव है कि मै उस मणि की परीक्षा करके उसके गुण मूल्य आदि का विवरण बता सकू। यदि मै ऐसा कर सका, तो मुमे तो लाभ होगा ही, किन्तु आप लोगो की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घन्ना का कथन सुनकर, जौहरियों ने उससे उसका परिचय पूछा, लेकिन उसने यह कह कर अपना परिचय देना अस्वीकार कर दिया, कि अभी परिचय का समय नहीं है, जब समय होगा तब मेरा परिचय लोगों को आप ही मिल जावेगा। जौहरियों ने धन्ना से

बताया, कि इस मणि को मस्तक पर वारण करने वाला व्यक्ति विजय प्राप्त करता है।

धन्ना की बातें सुनकर, राजा ज्ञतानिक भी प्रसन्न हुआ आरे जौहरी लोग भी प्रसन्न हुए। राजा ज्ञतानिक ने धन्ना से कहा, कि-तुमने इस मणि के विषय में जो कुछ कहा है उसकी सत्यता का प्रमाण ? धन्ना ने उत्तर दिया, कि-न्नाप इस थाल में थोड़े चांवल डलवा दीजिए और मणि भी इसी थाल में रहने दीजिये। मणि के रहते इस थाल में चांवल पक्षी न चुगें, और मणि को थाल से हटा लेने पर पक्षी चांवलों को चुग लें, तब तो मेरे कथन को सत्य मानिये, अन्यथा मूठ मानिये।

धन्ना के कथनानुसार शतानिक ने थाल में थोड़े चांवल दलवा कर, चावल छोर मणि सिहत वह थाल ऐसी जगह रखवा दिया, जहा पक्षीगण उसे भली प्रकार देखते थे, यह करके सब लोग दूर दूर खड़े होकर देखने लगे। पिक्षियों ने थाल में के चांवल देखे भी, लेकिन वे थाल के पास नहीं आये, न उनने थाल में पड़े हुए चांवलों पर चोंच ही मारी। कुल देर तक ऐसा देखकर राजा शतानिक ने थाल में से मणि को उठवा लिया। थाल में से मणि हटते ही, पक्षीगण थाल पर दूट पड़े, और इसमें के चांवल चुग गये।

मिण की परीक्षा हो जाने श्रीर परीक्षा के सत्य ठहरने तरोजा बहुत ही प्रसन्त हुआ। उसने धन्ना से कहा, कि-इस मिण की ठीक परीक्षा की है, इसलिए मैं मेरी घोषणा-

नुसार तुम्हारे साथ अपनी कन्या सौभाग्यमजरी का विवाह करना चाहता हूं । तुम सीभाग्यमजरी के साथ विवाह यरना स्वीकार करो। शतानिक के इस कथन के उत्तर में धन्ना न कहा, कि छाप सुके जानतं भी नहीं हैं, छौर मेरी दशा भी देख ही रहे हैं कि मैं कैसा दोन हूं इसलिए नेरे साथ राज-अन्या का विवाह करना क्या ठीक होगा ? धन्ना का इतर सुनकर, ज्ञतानिक स्त्रोर भी प्रमन्न हुन्ना। उसने धन्ना से फरा, कि इस समय तुम चाहे जैसे हो ब्रो, लेकिन वास्तव में तुम दीन नहीं हो। कोई दीन व्यक्ति उस समय कदापि लोभ सवरण नहीं कर सकता, जब कि उसे राजकन्या मिल रही हो। राजकन्या मिलने के समय इस प्रकार निस्पृह रहना, वह तुग्हारी महानता है। धन्ना न कहा, कि आपका यह कथन टीक भी हो, तब भी राजकन्या की इच्छा जान विना मुझ जेल गरीय के साथ उनका विवाह करना कैसे ठीक होगा। में कमा गरीप है, यह तो आप देख ही रहे हैं। मेरे रहने को पर भी नहीं है, न सेरे पास कुछ दिन खाने जी ही हैं। इनके निया, भेरा विवाह भी हो चुका है, और एक ही नहीं विन्तु नीन विवाह हो चुके हैं, तथा तीना ही पत्निया जीविन हैं। रमिरित आप छपनं प्रस्ताव पर पुनः विचार पर लीजिए।

धना वी मत्य तथा स्पष्ट चांत सुनार, शतानिर घट्टत एता हुआ। उसने घन्ना से वहा, कि तुसने जो याते उदी है, उन पर मेन तो विचार दर ही लिया है, पेरित सीभग्य-महरी हो भी तुम्दारे सामन ही मुलाये लेका है, जिसमें यह

भी सब बातों पर विचार कर ले। यदि तुम्हारी कही हुई बातें जान कर भी वह तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार करे, तो उस दशा में तो तुम्हें कोई आपत्ति न होगी न १ धन्ना ने उत्तर में कहा, कि उस दशा में तो मुक्ते किसी प्रकार की आपत्ति हो ही केसे सकती है। लेकिन में यह निवेदन कर देना उचित और आवश्यक समझता हूं, कि जिस मणि की परीक्षा करने के कारण आप मेरे साथ राजकन्या का विवाह करना चाहते हैं, आप उस मणि का किसी भी समय दुरुपयोग न करें। अच्छी वस्तु का सदुपयोग भी होता है, और दुरुपयोग भी। इसछिये ऐसा न हो, कि आप इस मणि के कारण अभिमान छाकर निष्कारण ही दूसरे पर अत्याचार करने के छिए उतारू हो जावें। यदि आपने ऐसा किया, तो स्वयं भी अपमानित होंगे, तथा इस मणि का भी अपमान करावेंगे।

धन्ना का कथन यथार्थ मानकर शतानिक ने राजकन्या सौभाग्यमंत्ररी को बुलाया। सौभाग्यमजरी के आ जाने पर शतानिक ने उसे मणि की परीक्षा के सम्बन्ध में की गई अपनी घोषणा, धन्ना द्वारा मणि की सच्ची परीक्षा होना, और विवाह के सम्बन्ध सें धन्ना द्वारा कही बातों से परिचित कर के उससे 'तेरी क्या इच्छा है ?' यह प्रश्न किया। दीनवेशधारी धन्ना का स्वाभाविक सौन्दर्य देखकर, सौभाग्यमजरी धन्ना पर मुग्ध हो गई। उसने शतानिक से कहा, कि पिता जी मुक्ते स्थ्य धर्म का पालन करने के लिए पित की सहचारिणी । है। ऐसी दशा में, भावी पित गरीब है या विवाहित है, श्रादि वात देखना अनावश्यक है, तथा उस दशा में तो और भी प्रनावश्यक हैं, जब कि आप मिण की परीक्षा करने वाले के माय मेरा विवाह करने की घोषणा कर चुके हैं। श्रापकी पाषणानुतार यदि मुक्ते अद्भिहीन अथवा रोगी पित मिलता, तो में उसे भी सहर्ष स्वीकार करती। किर आप तो मेरा विवाह केने पुरुष के माय करना चाहते हैं, जो प्रत्येक हिन्द से श्रीष्ट है।

उस पकार सीभारयमजरी ने भी बन्ता के साथ स्त्रपता विराह करना स्त्रीकार किया। अन्त में, बन्ना स्त्रोर सीभारय- मन्त्री का विवाह हुन्ना। घन्ता, सीभार्यमन्तरी के साथ प्रानन्द- पूर्वक रहने लगा राजा शनानिक ने घन्ना के लिए सब प्रवन्य कर दिया। साथ ही उसे कुछ राज-कार्य भी सीप दिया। घन्ना ने राज्य की बहुत उन्नित की, जिससे प्रयन्त होकर राजा ने घन्ना को कुछ सूमि जागीर से दी।

नाम धनपुर रखा। धन्ना, उस नगर का राजा हुआ। वह प्रजा को सब तरह आनन्द देने लगा।

धन्ता ने धनपुर में रहने वाले छोगों के सुख का और सब प्रबन्ध तो किया था, परन्तु धनपुर की जन-सख्या अधिक हो गई थी इसिछए वहां के छोगों को पानी का कुछ कष्ट था। धन्ता ने सोचा, कि मुक्ते एक ऐसा तालाब बनवाना चाहिये जिससे प्रजा को पानी का लो कष्ट हो रहा है वह भी मिट जावे, तथा कृषि भी सींची जा सके, और इस नगर की शोमा भी बढ़ जावे। इस प्रकार सोचकर, धन्ना ने एक विशाल तालाब की नींव डाली। वह तालाब बनवाने लगा। तालाब खोदने आदि कार्य करने वाले मजदूरों के विषय में उसने यह नीति रखी, कि सङ्घटापन्न स्थान-भ्रष्ट एवं दीन दु खी छोगों को मजदूरी करने के लिए प्रथम अवसर दिया जावे।

जिस रात को बन्ना राजगृह नगर से चुपचाप चल दिया था, उस रात की समाप्ति पर प्रात काल जब धन्ना की तीनों स्त्रीया धन्ना के शयनागार में गई, तब उन्हें धन्ना की शय्या खाली मिली। वे आश्चर्य एव चिन्तापूर्वक धन्ना की खोज करने लगीं, परन्तु उन्हें धन्ना का पता न चला। हा शय्या पर से उन्हें वे वस्त्राभूषण अवश्य मिले, जिन्हें धन्ना धारण किये रहता था। वस्त्राभूषण पाकर वे समझ गई, कि पति वेश बदल स्त्रा था। वस्त्राभूषण पाकर वे समझ गई, कि पति वेश बदल गई। चुप-चाप कहीं चले गये। वे दौड़ी हुई अपनी सासू के गई। उन्होंने अपनी सासू से कहा, कि हमें आपसे यह

ते हुए दुख हो रहा है, कि आपके पुत्र रात के समय चुप-

घाप न माल्म कहा चले गये ! बहुआं से यह दु स्वद समाचार मुनगर, यत्रा की माता को बहुत दु ख हुआ। घोडी ही देर में यह यान सारे नगर में फैल गई। घन्ना के तीना भाई भी टोडे ए पन्ना के घर आये, और धनमार से पृछने लगे कि-धन्ना पटा चला गया, श्रीर क्या चला गया १ धनसार न उनसे पटा. कि-तुम छोगों की हुप्टता का ही यह परिणाम है ! तुम लोगों ने यहां भी शांनि नहीं रावी, यहा भी झगडा मचाया, मीमें धन्ना न मालूम कहां चला गया है। धनमार का यह पथन सुनकर, उसके तीनो लड़के क्राउ हो उठे। वे धनमार मं यहने लगे, कि स्त्राप तो इमारे लिये सदा से ही ऐसा कहने साये हैं। त्रापकी दृष्टि में हम तीना ही त्रपराधी हैं, बन्ना नो प्तृत भला है। यह तो छाप कहंगे ही क्याबि, जिस चिन्ता-मणि पर एम नीना का भी प्रधिकार है, वह चिन्तामणि प्रव तर 'प्रकेला धन्ना द्वाचे रहां, श्रीर श्राज्य जय हम लोगा ने चिन्नामणि मागी, तर वह चिन्तामणि लंकर वही भाग गयः। पना गया तो चिन्तामणि बचाने के लिए, किर भी लाप इसके भंगे वा अपराध हमारे सिर लाई. यह तो आवशी नक वी धं नीति है। इस प्रकार धनमार के नीने। एने ने धन्ता ने ष्टांने ए। ए। ए। चिन्तामणि शीरक्षा वरना उतारर गासार मधीर परुष्ट पिया।

पना ये चले जाने जा समाचार राहा जॉर रोभड़ प्राष्ट्रमपाल ने भी सना। यह सरादार सनतर परे जॉर भरपूर पी समस्य प्रजा को बहुत ही उपरह्या। स्थानक यह विचारने लगे कि धन्ना इस प्रकार चुप-चाप क्यों चला गया ! साथ ही धन्ना की खोज भी करने लगे। लेकिन धन्ना के जाने का कारण किमी के भी समझ में नहीं छाया, न धन्ना का पता ही चला। धीरे-धीरे राजा प्रजा छादि सब लोगों को माल्म हो गया, कि धन्ना से उसके भाई द्वेप करते थे, उनने कलह मचाया था, इसी से धन्ना घर-बार त्याग कर चुपचाप चला गया है, ऋौर इमसे पहले भी वह भाड़या के कलह से दुखी होकर इसी प्रकार दो बार गृह -मरपित्त त्याग चुका था। यह जानकर सब लोग धन्ना के भाइयों की निन्डा करने लगे, ऋौर उन तीनों के कारण धनसार के लिए भी अपवाद बोलने लगे।

धन्ना का जाना, राजा श्रेणिक को बहुत खटकने लगा। 'अभयकुमार की अनुपिधित की कमी धन्ना द्वारा बहुत कुछ पूरी हुई थी, लेकिन श्रब तो धन्ना भी चला गया! उसके चले जाने से मेरे यहा ऐसा एक भी वुद्धिमान नहीं रहा, जिससे मैं किसी कार्य में सलाह ले सकू, या जो कठिन माने जाने वाले कार्य भी श्रपनी बुद्धि से निपटा हाले।' इन विचारों से, राजा श्रेणिक को धन्ना के चले जाने से बहुत दु:ख हुआ। उसने धन्ना की बहुत खोज कराई, परन्तु धन्ना का कही भी पता न लगा।

जब भी कोई कठिन कार्य श्राता, तभी राजा श्रेणिक धन्ना को याद करता, तथा उसके चले जाने के छिये धनसार ौर उसके तीना छडकों के विषय में व्यगात्मक वात भी बोल िया करना। दूसरी छोर प्रजा भी समय-समय पर धन्ना के बीना साई एवं धनसार की निन्दा किया करती। धनसार एउ इसके नीना पुत्र लोगों की वातें सुनते-सुनने दुंग्वी हो गरे। उस दुंग्य ने दुंग्वी होकर, बनसार ने धन्ना का दृंदने जान का निश्चय किया। निन्दिन छोर छपमानिन जीवन न यह सकन या कारण, नथा धनसार के साथ न जाकर राज-एड में रहन पर छाधिक निन्दा हागी इस भय में, बन्ना के बीना भाई भी धनसार के साथ जाने को तैयार हुए। धनसार एवं उसके नीना पुत्रों ने छपना फंना हुआ काम काज समेट रिया, छीर भन्ना का हु दन जाने की तैयारी करने लगे।

धनसार संठ और उसकी पत्नी ने, धना की तीनों के ना को बुलाकर उनसे कहा कि—वन्ना के चुर-चाप चले सन में तुन नीनों को हु के हैं। यदि धन्ना कर कर जाता, प्रेचाप न जाता, तब तो श्रिधिक दु प्र न हाता, लेकिन वह प्रेचाप न जाता, तब तो श्रिधिक दु प्र न हाता, लेकिन वह प्रेचाप किना कुछ कर सुने चला गया। इसने उपका विशेष प्रमा तो करा है। यून्ता के चले जान के बारण हम प्रेमा को निका हो नहीं है उसके, तथा धन्ना के विशेष प्रमा को निका हो नहीं है उसके, तथा धन्ना के विशेष प्रमा को निका होने के लिए हम लोगों ने धन्ना को निका होने के लिए हम लोगों ने धन्ना को प्रमा को प्रमा को प्रमा को प्रमा को प्राचित्र करा हो। धन्ना कहा नथा क्रम किना को प्रमा के प्रमा के विशेष का प्रमा के प्रमा के

सासू श्रीर मसुर का यह कथन सुनकर, सोमश्री तथा कुसुमश्री ने विचार किया कि हममें सासू ससुर के साथ रह कर मार्ग के कच्ट सहने की क्षमता नहीं है। इसिछये हमें, मासू ससुर की सम्मत्यनुसार पिता के घर जाकर रहना ही ठीक है। इस प्रकार विचार कर सोमश्री श्रीर कुसुमश्री ने धनसार श्रीर उसकी पत्नी से कहा कि—यग्रिप पित को इंडने के कार्य के समय श्रापके साथ रहकर श्रापकी सेवा करना हमारा कर्नाव्य है, परन्तु हम प्रवास के कच्ट सहने में समर्थ नहीं है। ऐसी दशा में यदि हम साहस करके श्रापके साथ चलें भी, तो श्रापके लिए श्रीर बोझ रूप होगी। इसिछये हम श्रापकी श्राजानुसार, पित के श्राने तक श्रपने-श्रपने पिता के यहा रहे, यही ठीक है।

इस प्रकार कह कर, सोमश्रा श्रीर कुमुमश्री ने तो श्रमने श्रमने पिता के यहा रहना स्वीकार कर लिया, परन्तु सुभद्रा ने श्रमने ससुर-साम् से कहा कि—श्रापने जो कुछ कहा, वह श्रापके योग्य ही है। हमको कब्द से बचाना श्रापका कर्त्त व्य है, श्रीर श्रापने हमें पिता के घर रहने का उपदेश देकर उस कर्ताव्य का पालन किया है, परन्तु श्रापका यह उपदेश मानने से पहले मुक्ते श्रमने कर्ताव्य का भी विचार कर लेना चाहिए। पत्नी का कर्ताव्य पित के श्रानन्द में भाग लेना ही नहीं है, किन्तु सुख श्रीर दुख दोनों में पित के साथ रहना है, यदि पित चुपचाप न गये होते, तब तो मैं उनके साथ ही जाती, फिर चाहे कितने भी कब्द क्यों न होते, परन्तु वे चुपचाप चले गये, इससे मुझे उनके साथ जाने का श्रवन

सामू खोर ससुर का यह कथन सुनकर, सोमशी तथा कुसुमशी ने विचार किया कि हममें सासू ससुर के साथ रह कर मार्ग के कष्ट सहने की क्षमता नहीं है। इसिलये हमें, मासू ससुर की सम्मत्यनुमार पिता के घर जाकर रहना ही ठीक है। इस प्रकार विचार कर मोमशी खोर कुसुमशी ने घतसार खोर उसकी पत्नी से कहा कि—यद्यपि पित को दूं ढने के कार्य के समय छोपके साथ रहकर आपकी सेवा करना हमारा कर्नाव्य है, परन्तु हम प्रवाम के कष्ट सहने में समर्थ नहीं है। ऐसी दशा में यदि हम साहम करके आपके माथ चलें भी, तो आपके लिए खोर बोझ हुण होगी। इसिलये हम आपकी खाजानुसार, पित के खाने तक अपने-अपने पिता के यहा रहे, यही ठीक है।

इस प्रकार कह कर, सोमश्री और कुपुमश्री ने तो अपने अपने पिता के यहा रहना स्वीकार कर लिया, परन्तु सुभद्रा ने अपने ससुर-साम् में कहा कि—आपने जो कुछ कहा, वह आपके योग्य ही है। हमको कहट से बचाना आपका कर्त व्य है, और आपने हमें पिता के घर रहने का उपदेश देकर उस कर्ताव्य का पालन किया है, परन्तु आपका यह उपदेश मानने से पहले मुक्ते अपने कर्ताव्य का भी विचार कर लेना चाहिए। पत्नी का कर्ताव्य पित के आनन्द में भाग लेना ही नहीं है, किन्तु सुख और दु ख दोनों में पित के साथ रहना है, यदि पित चुपचाप न गये होते, तब तो मैं उनके साथ ही जाती, किर चाहे कितने भी कहट क्या न होते, परन्तु वे चुपचाप चले गये, इससे मुझे उनके साथ जाने का अवन

सर न मिला। लेकिन अपब, जबकि अपाप पति को दृढ्ने के लिए जा रहे हैं स्त्रीर पित की खोज में कष्ट उठाने को तैयार हुए हैं, तब मैं श्रापके साथ न रह कर पिता के साथ कैसे जा सकती हूं ! यदि मैंने ऐसा किया, तो मुझ जैसी स्वार्थिनी दूसरी कौन होगी ? मेरी बहन कुसुमश्री श्रीर सोमश्री मे मार्ग के कष्ट सहने की शक्ति नहीं है, इसिलये उनका तो अपने अपने पिता के घर जाना ठीक है, परन्तु में ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मैं छाप छोगों के साथ ही चलू गी। छाप जिस कार्य के लिए कब्ट सहने को तेयार हुए हैं, वह कार्य मेरा भी है। फिर मैं कब्ट के भय से आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ १ अ।प लोग वृद्ध होकर भी मेरे पति को दूढ़ने का कष्ट सहें, तब में आपके साथ न रहकर पिता के घर कैसे जाऊ ? पतिव्रतास्त्री ऋौर साधु पुरुष, अपने पति ऋौर परमात्मा की खोज में कब्ट की अपेक्षा नहीं करते, किन्तु उन कब्टो को भी भानन्दपूर्वक सहते हैं। इसलिए आप मुझको यहा छोड़ जाने की अकुपान कीजिये। मैं, ऋषाके नाथ ही रहूंगी। मै अपने लिए आप लोगो को किसी प्रकार का कब्ट न होने दूंगी, किन्तु मुझसे जो हो सकेगी उस सेवा द्वारा आपको अमरहित करने का प्रयत्न करूंगी। आप, मुक्ते साथ लेने में किसी भी प्रकार का सकोच न करें।

सुभद्रा की विनम्न और गुक्तिगुक्त बातो का धनसार इंग्रं भी उत्तर न दे सका । सुभद्रा का कथन सुनकर, वह गद्गद् हो उठा उसके हृदय पर सुभद्रा के शब्दों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा । प्रसन्तता के कारण उसका गला रुंव गया। प्रसन्तता का आवेग कम होने पर वनसार ने सुभद्रा से कहा, कि—पुत्रवधु, में तुम्हारी प्रशसा किन शब्दों में कहा । तुम्हारी बातों ने मेरे उत्साह को द्विगुण कर दिया है । तुम जैसी पतित्रता स्त्री, श्रसम्भव कार्य भी सम्भव बना सकती है । मुक्ते विश्वास है, कि तुम हमारे साथ रहोगी तो—जिस उद्देश्य से अपना प्रवास है वह उद्देश्य बहुत शिव्र सफल होगा। हृदय को आहादित करने वाली तुम्हारी वाते सुनकर अब में तुमसे यहां रहने के लिये नहीं कह सकता । तुम हम लोगों के साथ अवश्य चलो, और हमारा नेतृत्व करों । तुम जैमी साहिमन महिला के नेतृत्व में, हम मव लोग आनन्द से रहेंगे।



## [90]

## धना की खोज में

होत से पुरुष, स्त्रियों को गृह-कार्य निपुण तो मानते हैं, लेकिन घर से बाहर के कार्यों की व्यवस्था के लिए स्त्रियों को सर्वथा अयोग्य समझते हैं। ऐसे लोग, स्त्रियों में युद्धि की न्यूनता मानते हैं। उनकी समझ से स्त्रियों में केवल दतनी ही बुद्धि होती है, कि जिससे वे गृह-कार्य कर सकें। उनकी दृष्टि में, स्त्रियों में इससे अधिक बुद्धि नहीं होती। परन्तु वास्तिवक बात इससे मिन्न हैं। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा बुद्धि कम होती है, और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में बुद्धि अधिक होती है, यह बात कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कह सकता। प्रकृति ने, स्त्री और पुरुष दोनों को समान बुद्धि दी है। दोनों में समान विचार-शक्ति और साहस है। यह बात दूसरी है, कि स्त्रियों को बुद्धि विकास के लिए

समुर आदि सब से मिलकर अपने—अपने पिता के यहा चली गईं। सुभद्रा भी अपने माता पिता से मिलने के लिए गई। गोभद्र एव भद्रा को यह जान कर बहुत प्रसन्नता हुई, कि सुभद्रा अपने ससुर-सासू के साथ अपने पित को दूंढने के लिए जा रही है। उन्होंने, सुभद्रा को उचित शिक्षा देकर विदा दी। अन्त में, धनसार अपने परिवार के लोगों को साथ लेकर रात के समय चल दिया। कुछ थोडे से लोगों के सिवा, उसने किसी को अपने जान की खबर न होने दी। उसने अपने साथ कुछ धन-माल भी लेलिया।

मार्ग एव वन के कष्ट सहते हुए, धनसार, उसके पुत्र, उसकी स्त्री एव पुत्र-चधुए जा रही थी। स्त्रौर सब तो पहले दो बार इस तरह के कच्ट सह चुके थे, लेकिन सुभद्रा के लिए कष्ट सहन का यह पहला ही अवसर था। वह, गोभद्र सेठ के यहां जन्म लेकर बड़ी हुई थी, स्त्रीर बड़ी होने के पश्चात् धन्ना की पत्नी बन कर अपानन्द में रही थी। कष्ट किसे कहते हैं, श्रीर कष्ट कैसा होता है, इसका उसे श्रनुभव नथा। ऐसा <sup>होते</sup> हुए भी, सुभद्रा श्रपने सास-ससुर श्रौर जेठ-जेठानियों के साथ बरावर चलती, मार्ग में सब को श्रम—रहित <sup>करने</sup> का प्रयत्न करती, स्त्रौर रात्रि—निवास के स्थान पर पहुँच कर सब के लिए भोजन-शयन की व्यवस्था करती । प्रवास के कारण होने वाले कष्ट से न तो वह स्वय ही कभी दु:खी हुई, न उसने किसी को दुखी होने ही दिया। जब मार्ग में सब लोग विश्रामार्थ ठहरते, तब सुभद्रा कोई धर्म-कथा या कहानी सुनाकर सब लोगो में नया जीवन ऋौर नया उत्साह भरती। धनसार और उसके पुत्र आदि ने प्रवास तो पहले भी किया था, परन्तु इस बार सुभद्रा साथ थी इसलिए इस प्रवास में सब को पहले की तरह कष्ट न उठाना पड़ा।

सब लोग जगल में जा रहे थे। अचानक डाकुओं ने आकर उन सब को चेर लिया। डाकुओं ने, उन सब के पास जो कुछ था वह छीन लिया। किसी के पास एक समय खाने तक को न रहने दिया। डाकुओं द्वारा पास का सब माल-असबाब लुट जाने से, धनसार बहुत दु'खी हुआ। वह कहने लगा, कि इन दुर्भागी पुत्रों के कारण मुक्ते तो सकट में पडना ही पड़ा, लेकिन सुकुमारी सुभद्रा भी सकट सह रही है। इस प्रकार कहता हुआ, धनसार बहुत खेद करने लगा। सुभद्रा ने विचारा, कि पास का माल असवाब तो गया ही, लेकिन इस दु:ख से यदि साहस भी छूट गया, तो सब लोगों का जीवन संकट में पड़ जावेगा। इस समय सब को, और प्रधानत: ससुर को धेर्य बधाना चाहिए।

इस प्रकार सोचकर सुभद्रा ने धनसार से कहा, कि-जब आप कुटुम्ब के नायक भी इस थोड़े से दु'ख से धनरा गये, तब हम सब की क्या दशा होगी। इसका विचार करो। यदि जीवन है, तो धन माल बहुत होगा। धन-माल जाने से, स प्रकार दु'खी होने या धनराने की क्या आवश्यकता है! अपने में साहस होगा तो धन-माल न होने पर भी अपन अपना ध्येय सिद्ध कर सकेंगे, लेकिन यदि साहस खो दिया, तो फिर जीवन रहना भी किठन हो जावेगा। आपके पास का द्रव्य तो डाकू छीन ले गये, लेकिन आपके किनष्ठ पुत्र तो खय ही सब सम्पत्ति त्याग कर गये हैं। यदि सम्पत्ति त्याग के साथ ही वे साहस भी त्याग देते, तो क्या वे कहीं जा सकते थे ? और कुछ कर सकते थे ? सम्पत्ति तो आती जाती ही रहती है। स्वय आपको इसका अनुभव है। फिर दु'ख क्यों करते हैं। आप, किसी भी प्रकार का दु ख न करें। अपने में साहस रहेगा, तो अपन मेहनत-मजदूरी करके अपना पेट भर लेंगे, और सम्भव है कि आपके पुत्र मिल जावें, इस-लिए अपने को अविक दिनो तक मेहनत मजदूरी भी न करनी पड़े।

सुभद्रा के वचनों से, धनसार आदि सभी लोगों को वहुत घेर्य तथा शान्ति प्राप्त हुई। सब लोग सुभद्रा के साहस की प्रश्नसा करते हुए कहने लगे, कि इस समय सुभद्रा का कथन हम सब को सन्तप्त हृदय के लिए शीतल जल के समान हुआ है। यदि सुभद्रा न होती, तो हम लोगों को वहुत ही सकट सहने पड़ते।

सब लोग आगे बढ़े। सुभद्रा ने कुछ सामान्य नियम वना दिये थे, जिनके अनुसार सब लोग निश्चित समय तक मार्ग चलकर शेष समय भोजन प्राप्त करने तथा विश्राम करने आदि में ज्यतीत करते। सुभद्रा द्वारा वनाये गये नियमों का पालन करने के कारण, सब लोग बिना श्रम एव दु ख के आगे बढ़ते जाते थे।

चलते चलते सब लोग उसी धनपुर नगर में आये, जहा धन्ना का राज्य या और जिसकी सीमा में धन्ना विशाल सरोवर बनवा रहा था। सुभद्रा ने वनसार आदि मब लोगों से कहा, कि—डाकुओं द्वारा लुट जाने के पश्चात् अपने को कभी पट भर भोजन नहीं मिला है, और आगे के लिये भी अपने पाम ऐसी कोई सामग्री नहीं है, कि जिससे पेट भर भोजन मिल सके। इसके सिवा, नित्य चलते रहने के कारण सब लोग थक भी गये हैं। इसलिये यदि कुछ दिन के लिये अपन इस नगर में ठहर जावें तो ठीक होगा। यहा जो विज्ञाल तालाव बन रहा है, सम्भव है कि उसमें काम करने के लिए अपने को भी स्थान मिल जावे। और ऐसा होने पर अपन सब पेट भर कर भोजन भी कर सकेंगे, तथा आगे के ग्रवास में काम आने के लिये कुछ बचा भी सकेंगे।

सुभद्रा की सम्मित मानकर, सब लोग धनपुर में कुछ दिनों के लिए ठहर गये। सब लोगों को ठहरा कर तथा सब के लिए मोजन आदि की व्यवस्था करके, सुभद्रा उस व्यक्ति के पास गई, जो धन्ना की ओर से तालाब खोदने के लिए मजदूर रखने तथा मजदूरों से काम लेने के लिए नियुक्त था। उसके सम्मुख जाकर सुभद्रा ने उससे कहा कि हम लोग विदेशी है, जो विपत्ति के मारे यहां आये हैं। क्या आप, हम लोगों को मजदूरी करने का अवसर देंगे? तालाब के कार्य का जिस्त्री को मजदूरी करने का अवसर देंगे? तालाब के कार्य का निरीक्षण करने वाला कर्मचारी सुभद्रा की आकृति एवं उसकी न्द्र ता देखकर समझ गया, कि ये किसी भले परिवार की स्त्री है, परन्तु इस समय विपत्ति में पड़ी हुई है, और आजी-

विका की खोज में है। इस प्रकार समझ कर उसने सुभद्रा से कहा कि इस तालाब पर मजदूरी करने के लिए विपद्यस्तों को पहले स्थान दिया जाता है। तुम तथा तुम्हारे साथ के लोग यहां प्रसन्नता से मजदूरी कर सकते है।

सुभद्रा ने, ससुर-सासू जेठ-जिठानियों का और अपना नाम मजदूरों में लिखवा दिया। सब लोग तालाब पर मजदूरी करने लगे। धनसार के तीनों लड़ में मिट्टी खोदते, और शेष सब लोग खुदी हुई मिट्टी उठा-उठा कर पाल पर डालते। सुभद्रा इस बात का बहुत ध्यान रखती, कि बृद्ध सासू-ससुर को अधिक श्रम न हो। दिन भर मजदूरी करने के पश्चात् सन्ध्या के सभय जो कुछ प्राप्त होता, सुभद्रा उसमें से कुछ भविष्य के लिए बचा कर शेष से भोजनादि की व्यवस्था करती। वह, सबको खिला-पिला कर किर स्वयं खाती-पीती तथा सब को सुला कर स्वय सोती। साथ ही, अपने सास-ससुर के हाथ पाव दाब कर उनकी थकावट भी मिटाती।

जो तालाव बन रहा था। उसका निरीक्षण करने के लिए धन्ना भी तालाव पर आया करता था। एक दिन, धन्ना की दिष्ट धनसार आदि पर पड़ी। यन्ना ने उन सब को पहचान लिया। अपने साता-पिता आई-भौजाई और अपनी प्रिय सुभन्ना को दीन-हीन दशा में देखकर, यन्ना को वहुत दु ख हुआ। विशेषत सुभन्ना को मिट्टी ढोती देखकर, उसका हृदय पसीज उठा। वह अपने मन में कहने लगा, कि इसका त्याग वो मेरे त्याग से भी बढ़ कर है। मैंने पुरुष होकर भी जो

त्याग नहीं किया, श्रीर जो कष्ट नहीं सहे, वह त्यान श्रीर वह कब्ट सहन सुभद्रा द्वारा देख रहा हूँ। यहा सुभद्रा अकेली ही दिखाई पडती है, इससे स्पष्ट है कि कुसुमश्री और सोमश्री नहीं आई है, केवल सुभद्रा ही आई है। यदि सुभद्रा चाहती तो उन दोनों की ही तरह राजगृह में अपने पिता के यहा रह सकती थी, लेकिन इसने मेरे लिये गुव को लात मार कर दुख मोल लिया है। धन्य है उमको । यद्यपि मेरे लिए यही उचित है कि मै पूर्व की भाति पिता आदि को कार-मुक्त कह, लेकिन ऐसा करने से पूर्व मुक्ते इस समय सुभद्रा की परीक्षा करनी चाहिए। सुभद्रा की परीक्षा करने के छिए ऐसा दूसरा अवसर नहीं मिल मकता। मनुष्य आवेश में आकर एक वार तो स्वय को कष्ट में डाल लेता है, परन्तु प्राय यह भी होता है कि कब्ट से घत्रराकर कई लोग किर सुख की इन्छा करते हैं, घौर उचित या अनुचित मार्ग में सुल प्राप्त करना चाहने हैं। सुभद्रा भी कष्ट से घवराई है या नहीं, यह भी सुप चाहती है या नहीं, ऋोर दुख से मुक्त हो कर सुख प्राप्त करने के लिए अनुचित मार्ग प्रहण कर सकनी है या नहीं, इसकी परीक्षा के लिए यही समय उपयुक्त है। इसलिए मुफे अपना परिचय देने में जल्दी न करनी चाहिए, किन्तु पहले सुभद्रा की परीक्षा कर लेनी चाहिए। कहावत ही है, कि-

> धीरज धर्म मित्र अरु नारी। श्रापति काल परिवये चारी।।

इस प्रकार विचार कर, धन्ना उस दिन तो चला गया, अग्रीर दूसरे दिन वेश बदल कर फिर तालाब पर आया, जिससे धनमार आदि उसको पहचान न सकें। तालाब पर आकर उसने मजदूरों से काम लेने वाले निरी चक्र से यह पूछा, कि --ये नये मजदूर कौन तथा कहां के हैं ? निरीक्षक ने उत्तर दिया, कि – इन लोगों ने पूछने पर भी अपना परिचय नहीं दिया है। यह कहने हुए उसने सुभद्रा की त्र्योर सकेत करके कहा कि-वह स्त्री कहती है, कि आप हमसे अम लेकर हमें पारिश्रमिक दीजिये, हमारा परिचय जानने का प्रयस्न मत करिये । निरीक्षक का यह उत्तर सुनकर, धन्ना प्रसन्त हुआ। उसने सुभद्रा की नीची दृष्टि देखकर यह तो अनुमान किया, कि सुभद्रा मेरे द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्णही होगी, यह दुख-मुक्त होने के लिए अपना सतीत्व कदापि नष्ट न होने देगी, फिर भी उसने सुअद्रा की परीक्षा करने का श्रपना विचार नहीं बद्छा। उसने कार्य-निरीच्क से कहा, कि इन नये मजदूरों से ऋधिक काम मत लेना, किन्तु नाम मात्र का काम लेना, श्रीर इन्हें किसी प्रकार का कब्ट न हो, इसका ध्यान रखना ।

निरीक्षक से यह कह कर, वना ने सुभन्न को सुनाते हुए निरीक्षक से कहा कि—ये नये मजदूर विदेशी हैं, यहा इनका घर-वार नहीं हैं। इसलिए मैं इनको अपना आत्मीय मानता हूँ। इनसे कह दो, कि इन्हें जिस वस्तु की आगश्यकता हो, मेरे यहा से ले आया करें। अम करने के पश्चात् ये लोग वाल साग के विना ही रोटी धाते होंगे। मेरे यहा छाछ होती ही है, इमलिए इन लोगों से कह दो, कि ये मेरे यहा से छाछ ले आया करें।

धन्ना का कथन सुनकर सुभद्रा को यह विचार तो हुन्ना, कि इस पुरुप का स्वर परिचित जान पडता है, किर भी उसने धन्ना की न्नोर नहीं देखा। वह सोचती थी, कि यह पर-पुरुष है, न्नोर पर-पुरुप को देखना पितन्ना के लिए दूपण-रूप है। धन्ना का कथन समाप्त होने ही, तालाव के निरीक्षक ने धनसार सुभद्रा न्नादि को बन्ना का कथन सुना दिया, न्नोर न्ना न्ना क्योर से यह भी कह दिया, कि—ये अपने मालिक हैं, इसलिए इनके यहा से छाछ न्नादि लाने में किसी तरह का सकोच मत करना। छाछ ऐसी वस्तु है कि जो अमन्वन्वित व्यक्ति के घर से भी लाई जाती है, तो इनसे तो ज्ञपना स्वामी-सेवक का सम्बन्ध है!

धन्ना तथा निरीक्षक का कथन सुनकर, वनसार ऋदि ने धन्ना के यहां से छाछ लाना रिना किया। धन्ना, घर ऋाया। उसने अपनी पत्नी सीभाग्यमजरी को अपना परिचय सुनाकर, उससे अपने माता पिता ऋदि के ऋाने का हाल कहा। सीभाग्यमजरी, अपना नाम सार्थक करनेवाली थी। वह सरल विनम्न निरिभमानिनी एव पति-परायण स्त्री धी घर के कार्य भी प्राय: वह स्वय अपने हाथ से ही किया करती थी। धन्ना से जेठ ससुर ऋदि का आना सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने धन्ना से कहा, कि—आप उन सबको घर क्यो नहीं लाये १ उन्हें मेहनत मजदूरी में ही क्यो लगे रहने दया १ उन सब को कैसा कब्द होता होगा। अब आप उन्हें नेच ही बुलवा लीजिये। मेरी समझ में नहीं आता, कि उन्हें पहचान कर भी आपका हृदय क्यो नहीं पसीजा।

सीमाग्यमजरी के इस कथन से धन्ना को बहुत प्रस-ज्ञता हुई। उसने सीभाग्यमजरी से कहा कि मैं उन्हें घर तो लाऊगा ही, परन्तु कुछ ठहर कर। मुभे सुभद्रा की परीक्षा करनी है, इसलिए श्रभी उन लोगों को घर न लाऊगा। मैंने श्राज उन लोगों से कह दिया है, कि वे अपने घर से लाल ले जाया करें।

यह कह कर, घन्ना ने सौभाग्यमजरी को कुछ वे कार्य वताये, जो सुभद्रा की परीक्षा में सहायक थे। साथ ही उसने सुभद्रा एव अपनी भौजाइयों के रूप-रग डील-डील आदि से सौभाग्यमजरी को परिचित कराया, जिससे मौभाग्य-मजरी पहचान सके, कि ये मेरी जेठानी हैं ख्रीर यह सुभद्रा है।

सुभद्रा तथा उसकी जेठानिया, धन्ना के घर मे छाछ ठाने ठाने ठगीं। उन्होंने, सास ससुर के कथनानुसार छाछ ठाने के छिए एक-एक दिन का क्रम बना छिया। बन्ना ने सौभाग्य-मजरी को सब के रग-रूप श्रीर श्राकृति जरीर श्रादि से परि-पत्री को सब के रग-रूप श्रीर श्राकृति जरीर श्रादि से परि-पत्र कुरा ही दिया था, इसछिए सौभाग्यमजरी ने पहचान छिया, कि यह सुभद्रा है और यह मेरी बडी श्रयवा छोटी छिया, कि यह सुभद्रा है और यह मेरी बडी श्रयवा छोटी जेठानी है। धन्ना के कथनानुसार, सौभाग्यमजरी समय-समय जेठानी है। धन्ना के कथनानुसार, सौभाग्यमजरी समय-समय पर सुभद्रा को बिख्या भोजन सामग्री तथा बल्हाभूषण देने एर सुभद्रा को बिख्या भोजन सामग्री तथा बल्हाभूषण देने रगती, लेकिन सुभद्रा ने छाछ के सिवा—न तो कभी होई रगती, लेकिन सुभद्रा ने छाछ के सिवा—न तो कभी होई समाग्यमजरी ने भेद-नीति से काम लेना शुरू किया। वह, सौभाग्यमजरी ने भेद-नीति से काम लेना शुरू किया। वह,

सुभद्रा को तो अच्छी छाछ देती, श्रौर उसकी जेठानियों को साधारण छाछ देती। धन्ना के यहां की छाछ खाकर वनसार अादि बहुत प्रसन्न होते, लेकिन जिस दिन सुभद्रा छाछ लाती, उस दिन मब को अधिक प्रसन्तता होती। क्योंकि, सुभद्रा को सौभाग्यमजरी श्रच्छी छाछ दिया करती थी। सुभद्रा द्वारा लाई गई छाछ खाकर धनसार कहने लगता, कि-चाज की छाछ बहुत ही श्रच्छी है, जिस दिन सुभद्रा छाछ लाती है, उस दिन की छाछ का खाद अपने घर की छाछ की तरह का होता है, आदि । धनसार-द्वारा की जाने वाली प्रशसा का, धनसार की पत्नी भी समर्थन करने लगती। सुभद्रा की जेठानियों को, सासू-ससुर द्वारा की जाने वाली सुभद्रा की प्रशसा बुरी छगने छगी। इसी बीच में एक बात च्यीर ऐसी हो गई, कि जिसके कारण सुभद्रा की जेठानियों ने छाछ लाना अस्वीकार कर दिया, और कह दिया, कि सुभद्रा की लाई हुई छाछ अच्छी होती है, इसलिए वही छाछ लावे, हम छाछ लाने न जावेंगी।

एक दिन जब कि छाल लाने की बारी सुभद्रा की थी— सौभाग्यमंजरी ने एक हण्डा दही मथ कर रख छोड़ा। उसने, उस मथे हुए दही में पानी भी नहीं डाला, और उसमें का मक्खन भी नहीं निकाला। जब सुभद्रा छाछ लेने आई, तब सौभाग्यमजरी ने छाछ देने के साथ ही वह दही का हण्डा भी यह कह कर उसे दिया, कि यह दही तुम्हारे बुद्ध सासू-ससुर के लिए भेंट देनी हूं। सुभद्रा ने सोचा, कि दूध दही साधारण वस्तु है। इनके यहां से छाछ तो प्रायः नित्य ही जाती है, इनने छुपा करके आज दही भी दिया है, इसलिए यह दही लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस प्रकार सोचकर, सुभद्रा ने यह दही भी रख लिया। वनसार आदि सभी लोग, दही पाकर बहुत ही प्रमन्न हुए। धनसार, सुभद्रा की प्रश्नसा करने लगा, और उस प्रश्नसा का उसकी पत्नी भी समर्थन करने लगी। सुभद्रा की जेठानियों को, सुभद्रा की प्रश्नसा बहुत ही बुरी लगी। वे आपस में कहने लगीं, कि अब अपने घर का कल्याण नहीं है। सुभद्रा को आज तो दही मिला है, अब देखें कल क्या मिलता है और आगे क्या होता है? इस प्रकार वे व्यङ्ग-भरे शब्दों में सुभद्रा को अस्पब्ट दूषण लगाने लगीं, उनकी वातें सुभद्रा के हदय में तीर की तरह लगीं, फिर भी वह कुल नहीं बोली।

इस घटना के दूसरे दिन, छाछ छाने के छिये सुभद्रा की कोई जठानी नहीं गई। तीनों ही ने कह दिया, कि-श्रव हम छाछ छाने न जावेंगी, किन्तु सुभद्रा ही जावेगी। क्योंकि, सुभद्रा को छाछ भी श्रच्छी मिलती है, तथा दही भी मिलता है। यहुत कहने सुनने पर भी जब उन तीनों में से कोई छाछ लाने नहीं गई, तब बनसार ने सुभद्रा से छाछ ले श्राने के लिये कहा। जेठानियों की बातों के कारण सुभद्रा का हृदय तो छाछ लाने के लिये जाने का नहीं होता था, किर भी ससुर का ग्रहना मानकर सुभद्रा छाछ लाने के लिए गई। उस दिन से सुभद्रा ही छाछ लाया करती।

## [99]

## परीक्षां और मिलन



बन्धुस्त्रीभृत्यवर्गस्य बुद्धे स स्वस्यचात्मन । श्रापन्निकषपाषागो नरो जानाति सारताम् ॥

त्रर्थात्—पुरुप आपित्त रूपी कसौटी पर वन्धु, स्त्री, नौकर-चाकर बुद्धि त्र्यौर अपने त्रात्मा का सत्त्व, इन सवको कसकर इनका सार देखते हैं।

हुस कथन का सार यह है कि, बन्धु-स्त्री आदि की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। जब तक विपत्ति नहीं है, किन्तु सम्पत्ति है, तब तक तो बन्धु भी सहायता के लिये तैयार रहते हैं, स्त्री भी सती तथा आज्ञानारिणी रहती है, नौकर-चाकर भी साथ रह कर सेवा करते हैं, बुद्धि भी ठीक काम हेती है, और साहस तथा उत्साह भी रहता है। लेकिन विपत्ति के समय प्रायः इसके विपरीत होता है। इसलिए इन सब

की कसीटी का सावन सम्पत्ति का समय नहीं है, किन्तु, विपत्ति का समय है। विपत्ति के समय भी जो वन्धु सहायता करं, जो स्त्री सनी नथा आज्ञाकारिणी रहे, जो सेवक सेवा करं, जो दुद्धि ठीक रहे और जो साहस उत्माह रहे, वे ही विश्वास-योग्य हैं। विपत्ति रूपी कसोटी पर कसे विना किमी पर विश्वास कर लेना मूर्खता है।

धन्ना, चतुर था । वह, नीति के इस कथन को ठीक सगझता था। इसलिये उसने, विपत्ति में पडी हुई सुभद्रा की परीक्षा करने का विचार किया । उसने सोचा, कि सम्पत्ति के समय तो स्त्री का सती रहना कोई आश्चर्य की वात ही नहीं है, श्रौर विपत्ति आने पर कई स्त्रिया आवेश में आफर स्यय को पति के लिये कष्ट में डाल लेती हैं, परन्तु दीर्घ-कालीन करट सहने के पश्चात् सुख के प्रलोभन में पड़कर सतीत्व की रक्षा करने वाली स्त्रिया बहुत कम होती हैं । बहुत सी िस्त्रया जो सम्पत्ति के समय पतिव्रता रहती हैं, और कभी मभी पति के लिये कच्ट भी सहती हैं, कच्ट महती सहती श्रकुला जाती हैं, तथा श्रयसर श्राने पर सुख के बदले अपना सतीत्व वेच देती हैं। ऐसी तो कोई ही स्त्री निकलती हैं, जो बहुत काठ तक दुख सह कर भी मतीख की रक्षा करे, मामने आये हुए सुख को सतीत्व के लिये ठुकरा दे और इस यहार अपना चरित्र किसी भी दशा में कलकित न होने हैं। सुभद्रा ने श्रव तक तो सतीत्व का परिचय दिया है, लेकिन भव इसकी दूमरी परीक्षा करके यह देखना उचित है. कि ब्हत काल के दुरा से यह घारा गई है या नहीं। ख्रोर पति

घवरा गई है, तो दु:ख-मुक्त होने एवं सुख प्राप्त करने के छिए श्रपने सतीत्व की श्रपेक्षा कर सकती है या नहीं ! कुसुमश्री एव सोमश्री ने तो राजगृह में ही रहकर यह स्पष्ट कर दिया, कि हम कष्ट नहीं सह सकतीं। जो पहले ही परीक्षा चेत्र में उतरने से डरता है, वह परीक्षा क्या देगा ? परीक्षा तो उसी की छी जा सकती है, जो परीक्षा चेत्र में है।

सुभद्रा की परीक्षा लेने का विचार करने के साथ ही, धन्ना ने अपनी भौ।जइयों, श्रपनी प्रजा एव राजा शतानिक की परीक्षा लेने का भी विचार किया । उसने सोचा कि माता पिता वृद्ध है, इसलिए उन्हें परीक्षा देने का कष्ट न देना चाहिए और भाई तो मुझसे सदा ही विरुद्ध रहे तथा रहते हैं। इसलिए यदि बनकी परीक्षा लेने का प्रयत्न करूंगा, तो वे परीक्षा कार्य को दूसरा ही रूप देंगे। इसिछये मुके भौजा-इयों की परीचा लेनी चाहिए। क्योंकि भौजाइया मुझ से स्तेह करती हैं, इस कारण परीक्षा के अन्त में रहस्य प्रकट हो जाने पर वे सुझसे अप्रसन्त न होंगी । भौजाइयों की परीक्षा लेने के साथ ही मुक्ते अपनी प्रजा की भी यह परीक्षा लेनी चाहिए, कि मेरी प्रजा में सच्ची बात कहने का साहस है या नहीं, और वे मेरे प्रति जो भक्ति बताती है, वह भक्ति कृत्रिम है या श्रकृत्रिम, तथा उसमें मेरा साथ देने की वीरता श्रीर शक्ति है या नहीं। इसी प्रकार जो राजा शतानिक स्वय को न्याय-प्रिय समझता है, उसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए, वह अपने प्रिय दामाद का अन्याय सह सकता है या नहीं ! यदि वह श्रपने स्नेही द्वारा किया गया श्रम्याय सह ले, उसके विरुद्ध कुछ न कहे, तब तो उसकी न्याय-प्रियता एक पाखरह ही है ।

सुभद्रा की जेठानियों ने छाछ लाना छोड दिया था, इमलिए सुभद्रा ही बन्ना के घर से छाछ लाया करती थी। एक दिन जब कि वह धन्ना के घर में छाछ लेने आई हुई थी, उससं सौभाग्यमजरी ने उसका परिचय पूछा। धन्ना भी वहीं छिप कर बैठा हुआ था। सौभाग्यमंजरी के पूछने पर सुभद्रा ने पहले तो यह कह कर वहा से निकलना चाहा, कि हम मजदूरी करने वाले छोग हैं, परन्तु सौभाग्यमजरी ने उसे प्रेगपूर्वक रोक लिया, जाने नहीं दिया । उसने, सुभद्रा से उसका परिचय वताने के लिए आप्रह पूर्ण अनुरोध किया। निवश होकर सुभद्रा ने सीमाग्यमजरी से कहा, कि-में राज-गृइ के गोभद्र सेठ की छड़की हूँ। मेरे तीन जेठ तीन जेठानिया श्रीर सासू-ससूर यहा साथ ही हैं। मेरे पति वन्नाजी, श्रपने भाइयां द्वारा कलह उत्पन्न होने के कारण न माल्म कहा चले गये। इम सब लोग उन्हें ही हूं ढ़ने निकले हैं, परन्तु मार्ग में हम लोगों को चोरों ने लूट लिया, हमारे पाम कुछ भी न रहने दिया, इससे जीवन-निर्वाह करने के छिए हम सब छोग आपके तालाव पर मजदूरी करते हैं। यही ह मेरा परिचय।

यह कहती हुई सुभद्रा की आरों से आसू गिरने छगे। यह, जाने के लिए बढ़ी, इतने में उसके सामने धन्ना आ गड़ा हुआ। अपने सामने एक अपरिचित पुरुष को देखहर, मुभद्रा सहम उठी । वह सोचने लगी, िक इस समय में दूमरे के घर में भी हूं, श्रोर यह पुरुष भी सामने खड़ा है, इमलिए ऐसा न हो, िक यहां मुक्ते किमी प्रकार के सकट में पड़ना पड़े। रामझ में नहीं श्राता, िक यह पुरुष किस उद्देश्य से इस तरह मार्ग रोक कर खड़ा है।

श्रासम्बन्धः में पड़ी हुई सुभद्रा इस प्रकार सोचरही थी, इतने ही में धन्ना ने कहा, कि हे सुन्दरी। तुम किस विचार में पड़ी हुई हो ? तुम किमी प्रकार का भय न करो। मैं, तुम्हे कष्ट-मुक्त करने की हितकामना से ही तुम्हारा मार्ग रोक कर खड़ा हूं, श्रीर तुम से कहना हूं, कि तुम अपना यह सुन्दर इारीर श्रीर यह रूप योवन मिट्टी डोने में नष्टन करो, किन्तु यहा आनन्द पूर्वक रहकर मेरे हृदय तथा इम घर की स्वामिनी बनो । अभी अपना परिचय देते हुए तुमने जो कुछ कहा, वह मैंने भी सुना है। तुम्हारा जो निद्धर पनि तुम ऐसी कोमलाङ्गिनी को त्याग कर चला गया है, उसकी खोज मे तुम कब तक कष्ट उठाओगी और अपना जीवन नष्ट करोगी ? क्या पता है, कि तुम्हारा वह पति जीवित है या नहीं, श्रीर यदि जीवत भी है, तो उसके हृदय में तुम्हारे प्रति खान भी है या नहीं ! इस तरह के कष्ट सहने और युवाबस्था व्यतीत हो जाने के पश्चात् यदि तुम्हाग पति मिला भी, तो किस काम का ? अगैर उस दशा में भी, वह तुम्हें आदर देगा या नहीं, वह भी कौन जाने ? यदि उसके हृदय में तुम्हारे प्रति भ्रोम होता, तो वह तुम्हे त्याग हर ही क्यो जाता! और अब मा ठीक है. कि उसने अपना हृदय किसी दूसरी स्त्री को न

मोंप दिया हो । इसिछए उसकी आशा छोड़, इस घर को अपना घर आरे मुक्ते अपना पित बना कर, शेप जीवन आतन्दपूर्वक व्यतीत करो । तुम्हारे जिन जेठो के कारण तुम्हारा पित तुम्हें भी त्याग गया है, उन जेठों के साथ कष्ट न महो।

धन्ता को, सुभद्रा के सामने मार्ग रोककर खडा और इस प्रकार कहते देखकर मौभाग्यमजरी तो हसने छगी, परन्तु धन्ना की वातों ने सुभद्रा के हृदय में आग -सी लगा दी। उमको धन्ना की बाते हृद्य मं छगे हुए तीर की तरह श्रमहा हुई । कुछ देर तो वह इस बात का निश्चय न कर सरी कि इम समय मुक्ते क्या करना चाहिये, लेकिन इस अवस्था में उसे ऋघिक समय तक न रहना पड़ा। उसने माहस-पूर्वक धन्ता पर रोप प्रकट करते हुए उससे कहा, कि-तुम किससे क्या कह रहे हा, इमका विचार करो । तुम चाइने हो, कि जिस तरह तुमने सदाचार का मस्तक ठुकरा दिया है उसी तरह में भी मदाचार को स्थाग कर तुम्हारे साथ भ्राप्ट तथा कलिकत जीवन व्यतीन करू १ लेकिन मुझ से इस तरह की आशा करना व्यर्थ है । तुम्हारी टुप्कामना सुञ्ज म् कदापि पूरी नहीं हो लकती। मैं, तुम ऐसे हुन्द्र पुर्वा की श्रीर देखना भी पाप मानती हूँ, तो तुन्हारी बात मान कर रुभाचार में तो पड़ ही कैसी सकती है। सबद्री करना में अनुचित नहीं भानती, ऋष्ट सहना मेरी दृष्टि में तप है, लेटिन दुरक्षाम बताया हुआ सार्ग अनुसाना, अनुसित एव अनुसार है। इसको यह पता न था, जि तुन ऐसी अने के पुन्य श

श्रन्यथा मैं तुम्हारे यहां पांव भी न रखती । त्रापने यहां त्राई हुई किसी पर-स्त्री के सामने ऐसा प्रस्ताव करने में तुम्हे लज्जा भी नहीं हुई ? मुफ्ते तुम्हारी इस पत्नी के व्यवहार पर श्रीर भी त्राश्चर्य हो रहा है, जो बैठी हुई अपने पति का अनु-चित कार्य देखकर भी हस रही है, और अपने पति को उचित शिक्षा भी नहीं देती। रावण की पत्नी मन्दोदरी ने भी अपने पति को समय पर उचित बात कही थी, लेकिन यह तो पति की अनुचित बात देख सुन कर श्रौर प्रसन्न हो रही है। मैं तुमसे कहती हूँ, कि तुम मेरा मार्ग छोड़ दो। मुफे जाने दो। मेरे सौन्दर्य की अग्नि में भस्म मत होत्रो । तुम्हारा यह घर श्रादि मेरी दृष्टि में तुच्छ है। मैं, तुम्हारी इस सम्पदा पर तो क्या, इन्द्र की सम्पदा पर भी नहीं ललचा सकती । मैं अपना स्पष्ट निर्णय सुनाये देती हूँ, कि चाहे मेरे प्राण भी जावें, मैं श्रपना सतीत्व कदापि नष्ट नहीं कर सकती । सतीत्व के सन्मुख, मैं अपने प्राणों को तुच्छ समझती हूं । इसिछए तुम मुझ से अपनी दुराशा पूर्ण होने की आशा मत करो, और मार्ग से हट जात्रो। मै, अपने पति के सिवा ससार के समस्त पुरुषो को अपने पिता भ्राता के समान मानती हूँ। अपने पति के सिवा, मैं ससार के किसी भी पुरुष को नहीं चाह सकती।

सुभद्रा की दृढ़तापूर्ण बातें सुनकर धन्ना हृदय में तो प्रसन्त हुआ, फिर भी उसने सुभद्रा से कहा, कि बस-बस, ऐसी बातें रहने दे। में जानता हूं, कि तू कैसी पितव्रता है। यदि प्रतिव्रता होती, ख्रोर तेरे हृदय में पूर्ण पित-प्रेम होता, तो किन्तु का वियोग होने पर भी श्रव तक जीवित न रहती, किन्तु

मर जाती। खाती है, पीठी है, ख्रोर जीवित है, फिर भी अपन को पितव्रता कहना यह तो केवल एक ढोग है। मेरे सामने इस तरह का ढोग मत चला। मैं सोचता हूँ कि तू किट न भोगे, ख्रोर इसीलिए में तुमे अपनी बनाना चाहता हूँ, लेकिन तृ मुक्ते पितव्रता का पाखर बता रही है ? में तेरे हित के लिए तुझसे यही कहता हूँ, कि तू मेरा कथन स्वीकार कर ले।

धन्ना का यह कथन, सुभद्रा के लिए ख्रोर भी ख्रिविक दु ग्रवायी जान पड़ा। उसने धन्ना से कहा, कि—में पितन्नता हो कर भी पित के वियोग में क्यों जीवित हूँ, इससे तुन्हें क्या प्यायत १ मुसे, यह खाशा है कि मेरे पित मुसे भिलेंगे। उस खाजा-तन्तु के सहारे ही मैं जीवित हूँ, श्रन्थ्या तुन्हारे लिये यह कहने को शेप न रहता, कि पित-वियोग का दु ख होने पर भी क्यों जीवित हो १ श्रव तुम मार्ग से खलग हो जाओ, जिसमें मैं श्रपने स्थान को जाऊ। मुसे यहा श्राये बहुत देर हुई, इसलिए मेरे घर के लोग चिन्ता करते होंगे।

धन्ना ने कहा, फि—यह तो ठीक, परन्तु यदि तुन्हें
तुम्हारे पित मिल जावें, तो क्या तुम उसे पहचान लोगी ?
और पहचान लोगी तो कैसे ? सुभद्रा ने उत्तर दिया, कि—
में अपने पित को अवश्य ही पहचान लूगी । में उन्हें उन ही
धारुनि एव वाणी से पहचान कर भी विश्वाम के लिए उनसे
में पातें भी जान्गी, जो गुप्त हैं। भतलप्त यह कि जिम तरह
देनवन्ती ने नल को पहचाना था, उसी तरह ने भी अपने पित
को पहचान लूगी।

सुभद्रा को परीक्षोत्तीर्ण मानकर, धन्ना ने मुस्कराते हुए कहा, कि—तुम्हारा पित क्या वही धन्ना है, जो पुरपेइठान में उत्पन्न हुआ था, वहां से चलकर उन्जैन आया था, तथा उन्जैन से राजगृह आया था ? जिसने राजगृह में कुसुमपाल सेठ का सूखा हुआ बाग हरा करके कुसुमपाल की लड़की कुसुमश्री के साथ विवाह किया था, मस्त सिचानक हाथी को वश करके राजा श्रेणिक की लड़की सोमश्री के साथ विवाह किया था, बही धन्ना तुम्हारा पित है ? तुम्हारा पित वही धन्ना है जो भाइयों द्वारा उत्पन्न कलह से बचने के लिए रात के समय राजगृह से चला गया है ? वही धन्ना तुम्हारा पित है, या दूसरा ?

धन्ना की बातें सुनकर, सुभद्रा के हृद्य में पित-प्रेम की एक लहर दौड़ गई। उसने धन्ना की ख्रोर देखा, ख्रौर धन्ना को पहचानते ही वह दौड़कर उसके पैरों पड़ कहने लगी— नाय! सुके क्षमा करो। मेंने ख्रापको नहीं पहचाना था, इसी कारण ख्रापके लिए कठिन शब्द कहे।

उस समय सुभद्रा का हृद्य बहुत ही आनिन्द्त था। उसके हृद्य के आनिन्द का पार न था। वह धन्ना के पैरों पर पड़ी हुई बार बार क्षमा की प्रार्थना कर रही थी, धन्ना ने सुभद्रा को उठा कर उससे कहा, कि—तुम जिन बातों के लिए क्षमा चाह रही हो, वे बातें ऐसी नहीं हैं कि जिनके लिए महें क्षमा चाहनी पड़े। तुम्हारी उन बातों से, मेरा हृद्य

नुम्हारी श्रीर श्रिष्ठिक श्राक्षित हुआ। यदि तुम मुझ से कडी वार्ते न कह कर सधुर बाते करती, तब तो मेरे हृदय में नुम्हारे प्रित वह स्थान न रहता जो श्रव है, श्रीर तुम उम पर्राक्षा म भी श्रनुत्तीण रहती, जो मेरे हारा छी जा रही थी। लेकिन नुमने मुझसे ऐसी बाते कही, पितत्रत में ऐसी हृद्रता वनाई, जिसमें परीक्षा में भी उत्तीण हुई हो, तथा मेरे हृद्य पर भी श्राधिपत्य कर सकी हो। तुम्हारी श्रीर से मुझ महिरास हो गया है, कि तुम पूर्ण पितत्रता हो। तुमने गर छिए बहुत कण्ट उठाया है। यदि तुम चाहती, तो सोमशी तथा छुनुता की तरह अपने पिता के घर रह सकती थीं, परन्तु तुम्हारे हृद्य में मेरे प्रित जो श्रतुछ प्रेम है, उसने तुम्हे कण्ट सहने क छिए बिवश कर दिया, श्रीर डमी कारण तुम अपने पिता के घर नहीं रहीं।

दम प्रकार कह कर, धन्ता ने सुभद्रा को मान्त्वना दी।
सीभाग्यम जरी भी सुभद्रा के पास आई। उसने, सुभद्रा को
पन्यभाद देकर उसकी प्रशसा की। धन्ता ने सुभद्रा में कहा,
कि—'त्रव तुम यहीं ठदरों, में एक काम खोंग करना चाहता
है। धन्ता की श्राज्ञा मानकर, सुभद्रा, धन्ता के घर ही ठदर
परें। मीभाग्यम जरी, सुभद्रा का श्रादर करके उसकी नवा
हरने ठनी।

सुभद्रा जब छाछ लंकर बहुत देर तक नहीं छोटी, तब वनमार का बहुत ही चिन्ता हुई। वह कहने छगा, कि सुभद्रा ने इतनी देर कभी भी नहीं लगाई थी, फिर खाज क्या कारण है जो वह इतनी देर होने पर भी नहीं आई। वह किसी सकट में तो नहीं पड़ गई है। इस प्रकार कहते हुए धनसार ने, अपनी तीनो बहुआ से सुमद्रा की खोज करने के लिए कहा। धनसार का कथन मानकर, सुमद्रा की खोज करने के लिए सुभद्रा की तीनो जेठानिया गई तो, परन्तु यह बद-बडाती हुई, कि हम पहले ही कहती थीं कि सुभद्रा की प्रशसा मत करो, यह प्रशसा किसी दिन कुछ में कछङ्क लगवा देगी। इसी प्रकार जिस दिन वह दही लाई थी, हमने उसी दिन अनुमान कर लिया था कि कुछ घोटाला है।

इस प्रकार बड़बड़ाती हुई, धन्ना की तीनो मौजाइया धन्ना के यहा गईं। वहा उनने सुभद्रा के विषय में पूछताछ की, परन्तु धन्ना ने उन छोगों को यह उत्तर देकर छौटा दिया, कि—तुम छोग जात्रों, वह तो जिसकी थी उसे मिछ गई। धन्ना का उत्तर सुनकर, उसकी भौजाइयों ने यही समझा, कि सुभद्रा को इसी ने त्रापने यहां रख छिया है, त्रोर सुभद्रा इसकी उपपत्नी बन गई है। वे, रोती चिल्छाती श्रपने स्थान पर आईं। उनने धनसार आदि से कहा, कि—सुभद्रा को उस आदमी ने अपनी उपपत्नी बनाकर रख छिया है, जिसका यह ताछाब बन रहा है, जो इस नगर का स्वामी कहाता है, तथा जिसके यहा सुभद्रा छाछ छाने गई थी।

बहुत्रों से यह सुनकर, धनसार बहुत ही दुखी हुत्रा। उस पर जैंसे विपत्ति का वज्र ही टूट पड़ा। वह विछाप करता हुत्रा कहने छगा, कि मुक्ते धन्ना ऋौर धन के जाने या मजदूरी परंत में वैसा दुख नहीं हुआ था, जेसा दुःख सुभद्रा के जाने से, मेरी और ऊछ की प्रतिष्ठा नष्ट हुई है। मुफे यह नहीं भालूम था, कि गोभद्र की प्रतिष्ठा प्रति पुत्रवधू इस तरह चली जावेगी, अन्यथा या तो म उमे साथ ही न लाता, या इस नगर में न ककता।

इम प्रकार कहता हुआ, धनमार बहुत विलाप करने लगा। उसके नीना लड़कां ने उमसे कहा, कि पिताजी, इस तरह हु य करने से क्या लाभ होगा १ सुभद्रा के इम तरह जाने में अपने कुल को जो कलड़ लगता है वह हमारे लिए भी अमझ है। आप कुल भोजन कर लीजिये। फिर अपन पारा इम नगर के प्रतिष्ठित माहूकारों से मिलेंगे। जिनने सुभद्रा को अपने घर में बलात रोक लिया है, उमकी अनुचित रार्थनाही के विरुद्ध बोलने वाला इस नगर में कोई ता निक्लेगा ही।

७इकों ने इस तरह समझा-बुझाकर धनमार को झानत किया। फिर भोजन करके धनमार तथा उसके परिभार के नेन लोग वाजार में जाकर जोर जोर से रोने चिहाने हो। तोगों के पूछने पर, धनसार ने अपनी समस्त कच्ट कथा होंगों को सुनाई। बनसार भी बानें सुनकर प्राचार के लोग उने लगे, कि यहा के नगरनायक के निरुद्ध अप तक तो मेनी यान कभी सुनने में नहीं आई, कि उनने किमी ती पट्ट नेंगे पर बुरी टिट्ट दी हो। लेकिन प्राज्ञ पट्ट न्या सुना जा रही है। जो प्रज्ञा के लिए पिना के तुन्य है, ज्या उस नगर-

नायक की सित श्रह्ट हो गई है, या उसको किसी प्रकार का श्रीममान हो गया है, श्रथवा इन लोगों को दीन तथा विदेशी जान कर उसने इनकी पुत्र-वधू लीन ली है! कुछ भी हो, श्रपने को सावधान होकर इन गरीबों की सहायता करनी चाहिए, श्रीर इनकी जो स्त्री नगर-नायक के यहां है, वह इन्हें वापिस दिलानी चाहिए। यह बात केवल इन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है, किन्तु इस घटना पर से भविष्य-विषयक विचार करना भी उचित है। नगर-नायक ने श्राज इन लोगों के परिवार की स्त्री को बलात् रोक लिया है, तो कल अपने घर की किसी स्त्री को बलात् रोक लिया है, तो कल अपने घर की किसी स्त्री को भी रोक लेगा! पड़ोस के मकान में लगी हुई आग के लिए यह समझना चाहिए कि यह आग हमारे ही घर में लगी है, और ऐसा समझकर वह आग बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए।

वाजार के लोगों ने, नगर के पचों को एकत्रित करके उन्हें सारी घटना से परिचित तथा धन्ना के पास जाने के लिए तैयार किया। पच लोग, वनसार, उसकी पत्नी, उसके पुत्र एव पुत्र-वधुत्रों को साथ लेकर धन्ना के यहां गये। उनने, धनसार की फरियाद धन्ना को सुनाकर उससे कहा, कि— आप महाराज शतानिक के जामाता और इस नगर के राजा हैं। आपके लिए, दूसरे की स्त्री माता बहन के समान होनी चाहिए। आज तक तो आपका व्यवहार ऐसा ही देखा गया, लेकिन आज आपके विषय में इन लोगों को दुख एवं आअर्य हुआ है, तथा इसीलिए हम लोगे आपके पास उपस्थित नए हैं।

पयों का कथन मुनकर, बन्ना ने उत्तर म उनसे जन्न, हि बादनी बदि चाद में निल जाये, तो इसमें हिमी के लिए महने मुनने की कीन-मी बान है। इसी प्रकार प्रेमिका बदि प्रेमी में मिल जाने नो क्या बुरा है ?

गता का यह उत्तर सुन हर, सब लोग चतु ही त्रान्य में पह हर खापम न कहने लगे, कि यह नो ज़ोर भी जुरी भान है। यह तो ऐसा कह कर दसरे की न्दी जानी उन्न हा निधान ही हर रहे हैं। पत्र लाग जापम न दम पर गते कर रहे में, इतने ही में बता ने बनमार को एवं ज़ोर ल जार उसम कहा, कि निवानी, से दूसरा होई नहां, दिशु आप हा धनना है। बन्ना से यह सुन हर नवा उने पट नम सर, धनसार हो बहुत प्रमन्तना हुई। वृष्ट हुन्य क रनस्थ, एवं पन्ना मिल गया, इसी हुई के कारण उसकी खान्य में जामू गिरने लगे। बन्ना ने उससे कहां कि—पिनाजी, जनी कुछ पहने सुनने का समय नहीं है। आप घर में पनार हर स्थान भी जन करिये।

पर कह इस, धन्ता ने बनमार हो बर में नज दिशक है। सुभद्रा श्रीर मोभारमंजरी उनती नहां संतुष दनने की। प्रतृष दनने की। प्रतृष दनने की। प्रतिष वो वर में नेतहर, वन्ता हिर प्रश्न दन्ते धान। उसने पनों में तहां हि—जिनहां झगदा वा उद्देश की। दसलिए श्रम का होई सगद नद्रा की किना है। पर किना है धश्न का पन्न होगा है। पर की है। पर नीनों भाई पिलासर हिने दने दिन दनने दना है।

िवता का न मालूम क्या किया है। न मालूम उन्हें कैंद कर दिया है, या मार डाला है। हमारे छोटे भाई की पत्नी तो इसने अपने घर में बद कर ही रखी है, हमारे पिता की भी न मालूम क्या दशा की है।

भाइयो का कथन सुनकर धन्ना ने उनसे कहा कि-श्राप लोगों के पिता को न तो मैने केंद्र ही किया है, न मार ही डाला है। आप लोग मेरे साथ चलो, में आपको आपके पिता से मिलाये देता हूं। बन्ता के यह कहने पर भी, उसके भाई धन्ना के साथ जाने को तैयार नहां हुए। जब पचों ने उन्हें विश्वास दिलाया, तब वे लोग धन्ना के साथ में गये । अपने भाइयों को घर में ले जाकर धन्ना ने उनसे भी यही कहा कि--त्र्याप लोग मुक्ते क्षमा करो, मैं श्रापका छोटा भाई धन्ना हूँ । धन्ना को पहचान कर वे तीनों भी बहुत प्रसन्त हुए। धन्ता ने उन्हें भी पिता की तरह घर में भेज दिया। इसी प्रकार उसने अपनी माता को भी गुप-चुप भीतर बुला लिया। वाहर केवल उसकी तीनो भौजा-इया ही रह गईं, अीर पंच रह गये। धन्ना ने पचो से कहा, कि—वे तीनों भी जिसके थे उसमें मिल गये। ये देखो उनके हस्ताक्षर। धन्ना का कथन सुनकर, पच लोग आश्चर्य-चिकत रह गये। वे लोग कुछ निश्चय न कर सके, कि यह क्या मामला है ! धन्ना ने सकेत--द्वारा पंचों को कुछ समझा भी दिया, इससे वे पच लोग उठकर चल दिये। पचो को जाते देख, धन्ना की भौजाइया दु.खित हो पचो से कहने लगीं, कि—इस आदमी ने हमारे संसुर और पतियो को न मालूम

फरियाद सुनकर, शतानिक को बहुत विचार हुआ।
एक ओर तो यह प्रश्न था कि जिसके विरुद्ध फरियाद है वह
मेरा दामाद है, और दूसरी ओर न्याय का प्रश्न था। थोडी
देर के छिए शतानिक के हृदय में दोनों प्रश्नों का द्वन्द्व होता
रहा, परन्तु अन्त मे न्याय की विजय हुई। शतानिक ने यह
निर्णय किया, कि यदि में इन स्त्रियों की फरियाद पर ध्यान
न दूँगा, जामाता के विरुद्ध फरियाद होने के कारण फरियाद
की उपेक्षा कर दूंगा, तो अराजकता फेंछ जावेगी और छोगों
में मेरी निन्दा होगी। इसके विरुद्ध यदि मै न्याय के सन्मुख
दामाद की भी उपेक्षा कर दूगा, तो भविष्य में ऐसा अपराध
करने का किसी का साहस भी न होगा, तथा छोगों मे मेरी
प्रशसा भी होगी। इस प्रकार सोचकर, उसने न्याय करने
का ही निश्चय किया।

राजा शतानिक ने, धन्ना की तीनों भौजाईयों को आश्वासन देकर उनके लिए ठहरने आदि का प्रबन्ध करा दिया। पश्चात उसने धन्ना के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें फरियाद का उन्लेख करते हुए, धन्ना को कुछ उपदेश दिया, और यह सूचित किया, कि फरियाद से सम्बन्धित चारों पुरुप तथा दोनों स्त्रियों को यहां भेज दिया जावे। शतानिक का दूत, पत्र लेकर बन्ना के पास गया। धन्ना ने शतानिक का पत्र पढ़ा, लेकिन उसने उस पत्र की कोई अपेक्षा नहीं की, और दूत से कहा कि—तुम महाराजा से कह देना कि जिसके आदमी उसको मिल गये, इसमें आपका क्या ! आप इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करने का प्रयत्न न करें।



फिरवाद सुनकर, शतानिक को बहुत विचार हुआ।
एक छोर तो यह प्रश्न था कि जिसके विरुद्ध फिरवाद है वह
मेरा दामाद है, छोर दूसरी छोर न्याय का प्रश्न था। थोडी
देर के छिए शतानिक के हृदय में दोनों प्रश्नों का द्वन्द होता
रहा, परन्तु छन्त में न्याय की विजय हुई। शतानिक ने यह
निर्णय किया, कि यदि मैं इन स्त्रियों की फिरियाद पर ध्यान
न दूँगा, जामाता के विरुद्ध फिरयाद होने के कारण फिरयाद
की उपेक्षा कर दूगा, तो छाराजकता फेंछ नावेगी छोर छोगों
में मेरी निन्दा होगी। इसके विरुद्ध यदि मैं न्याय के सन्मुख
दामाद की भी उपेक्षा कर दूंगा, तो भविष्य में ऐसा छापराध
करने का किमी का साहस भी न होगा, तथा छोगों में मेरी
प्रशसा भी होगी। इस प्रकार सोचकर, उसने न्याय करने
का ही निश्चय किया।

राजा शतानिक ने, वन्ना की तीनो भौजाईयों को आश्वासन देकर उनके छिए ठहरन आदि का प्रबन्ध करा दिया। पश्चात उसने धन्ना के नाम एक पत्र छिखा, जिसमें फरियाद का उन्लेख करते हुए, धन्ना को कुछ उपदेश दिया, और यह सूचित किया, कि फरियाद से सम्बन्धित चारों पुरुष तथा दोनों स्त्रियों को यहा भेज दिया जावे। शतानिक का दूत, पत्र लेकर धन्ना के पास गया। धन्ना ने शतानिक का दूत, पत्र लेकर धन्ना के पास गया। धन्ना ने शतानिक का पत्र पढ़ा, लेकिन उसने उस पत्र की कोई अपेक्षा नहीं की, और दूत से कहा कि—तुम महाराजा से कह देना कि जिसके आदमी उसको मिल गये, इसमें आपका क्या ! आप इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करने का प्रयत्न न करें।

दूत ने जाकर शतानिक को धन्ना का उत्तर सुनाया। धन्ना का उत्तर श्रनुचित मानकर, शतानिक को बहुत क्रोध हुआ। वीर रस जागृत होने के कारण, उनकी श्राखें छाछ हो गई। उसने तत्क्षण दूसरा दूत सेजकर धन्ना को यह सूचना दी कि या तो तुम महाराजा, शतानिक की श्राज्ञानुसार उन छहों स्त्री पुरुषों को महाराजा की सेवा में सेज दो, अन्यथा युद्ध के छिए तयार हो जाश्रो। अतानिक द्वारा दी गई यह चुनौती, धन्ना ने स्वीकार कर छी। उसने दूत से कहा कि—हम युद्ध के छिये तैयार हैं, तुम महाराजा से कह दो कि वे श्रावें।

दूत को विदा करके, धन्ना ने अपने नगर के छोगों को खुला कर उन्हें सब वास्तिविक बातों से परिचित कराया, और राजा द्वारा दी गई चुनौती भी सुनाई। साथ ही यह भी कहा कि मैंने राजा द्वारा दी गई चुनौती स्वीकार कर छी है। यद्यपि महाराज जो कुछ जानते हैं उसके आधार पर उनकी युद्ध तैयारी अनुचित नहीं है, और ऐसी दशा में अपना युद्ध करना अनुचित भी है किर भी अपने को कायरता न दिखानी चाहिए, किन्तु युद्ध के छिए तैयार तो रहना चाहिए, और आवश्यक्ता होने पर युद्ध करना भी चाहिए। मेरा अनुमान है, कि युद्ध करने से पहले ही वास्तिविकता प्रकट हो जावेगी जिससे युद्ध होगा ही नहीं, लेकिन यदि हम अभी स वास्तिविकता प्रकट कर देगे, या युद्ध के छिए तत्परता न दिखावेंगे, तो अपनी गणना कायरों में होगी। राजा शतानिक यही कहेंगे, कि-बनिये तो बनिये हैं। वे युद्ध करना क्या जाने १ राजा

को यह कहते का अवसर न मिले, श्रोर भविष्य में यह सहसा युद्ध की चुनोती न दे, इसके लिए अपने को युद्ध के लिए तैयार तो होना ही चाहिए।

प्रजा ने, घन्ना की वान स्वीकार की। नगर के लोग, सैनिको के रूप में सक्ज हो गये। घन्ना भी सेनापित वनकर सेना के आगे हुआ, और नगर के वाहर जतानिक की सेना की प्रतीक्षा करता हुआ सेना सहित खड़ा रहा। उधर ज्ञतानिक ने, दूत द्वारा घन्ना का उत्तर सुना। उसने भी युद्ध का ढका बजवा दिया, और वह भी सेना लेकर धनपुर की खोर चल दिया।

राजा शतानिक का प्रयान, चतुर था। युद्ध की तैयारी देखकर उसने सोचा, कि यह अनायास युद्ध कैसा। श्रीर युद्ध भी ससुर दामाद के बीच। इस प्रकार सोचकर, वह युद्ध के लिए जाते हुए शतानिक के पास गया। उसने शतानिक से पूछा, कि यह युद्ध किस कारण होगा ? शतानिक ने, प्रधान को युद्ध के कारण से परिचित किया। प्रधान ने शतानिक से कहा, कि—आप अभी ठहरिये, में उन स्त्रियों से भी बात चीत करलां, जिनकी पुकार पर यह युद्ध की तैयारी हुई है। शतानिक ने प्रधान की यह बात स्वीकार की।

प्रधान, धन्ना की भौजाइयों के पास गया। उसने उनसे विस्तृत पूछताछ की। धन्ना की भौजाइयों ने पूछ ताछ का जो उत्तर दिया, उस पर से प्रधान सोचने छगा, कि राज जामाता ने जो यह उत्तर दिया, कि मिछने वाले मिछ गये श्रादि, इस उत्तर का क्या अर्थ ! इसके सिवा वे यदि इनकी देवरानी को ही चाहते थे, तो फिर इनके पित एव सास्- से से अपने यहा क्यों रोक लिया ? और जब उन सब को अपने यहा रख लिया, तब इन तीनों खियों को अपने वहा खान क्यों नहीं दिया ? इन बातों पर एव जामाता के यहा पर विचार करने से जान पड़ता है, कि इस मामले में उत्तर पर विचार करने से जान पड़ता है, कि इस मामले में कोई रहस्य हैं।

प्रधान, लीट कर ज्ञातानिक के पास आया । उसने ज्ञातानिक से कहा कि—मैंने उन तीनों स्त्रियों से बात-चीत की

है। उतसे मेरी जो बात चीत हुई, उस पर से मेरा तो यह अनुमान है, कि जामाता ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया अनुमान है, कि जामाता ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, किन्तु वे आपको छका रहे हैं। इसिछिये आप युद्ध की तैयारी स्थिगत कर दीजिये। ऐसा नहीं कि निष्कारण ही तैयारी स्थिगत कर दीजिये। ऐसा नहीं कि निष्कारण ही युद्ध हो जावे। यदि युद्ध हुआ तो, दोनों ही तरह से अपनी ही हानि है। इसिछिये युद्ध करने से पहले सब बातों का भछी-ही हानि है। इसिछिये युद्ध करने से पहले सब बातों का भछी-ही निष्कारण रक्तपात न भाति विचार करना उचित है, जिसमें निष्कारण रक्तपात न भाति विचार करना उचित है, जिसमें निष्कारण रक्तपात न भाति विचार करना उचित है, जिसमें निष्कारण रक्तपात करें। में जहा तक समझ पाया हूं, राज-जामाता ऐसे अन्यायो हो। में जहा तक समझ पाया हूं, राज-जामाता ऐसे अन्यायो हो। में जहा तक समझ पाया हूं, राज-जामाता ऐसे अन्यायो व्यक्ति नहीं हैं जो परदार को अपनी बनाने का प्रयत्न करें, व्यक्ति किसी पर अत्याचार करें। इसिछिये किरियाद करने अथवा किसी पर अत्याचार करें। इसिछिये किरियाद करने वाछी ित्रयों की जिस देवरानी को उनने अपने यहां रख छी है, वह जामाता की ही पत्नी होनी चाहिए, और शेष रूं पुरुष उनके कुरुम्बी होने चाहिए।

प्रधान का यह कथन सुनकर राजा ने कहा, कि या ऐसा हो, तब तो श्राच्छा ही है। परन्तु ऐसा ही है इस बिश्वास क्या ! और जब ऐपा ही है, जब इनने अपनी भौजा-इयो को प्रपंते यहा ध्यान क्यो नहा (स्था १

प्रवान ने उत्तर दिया हि—ये तन जाते तो उत्तरे मिलने प्रोरपुछत पर ही मार्च हा महनी है। ब्राह्म अभी युद्ध स्विमित राने, म जामाना है पाम चाहर सब हा। मार्च करना है।

जनानिक का ठड़ना कर, प्राप्त चनक् गया । मेना सहित बन्ता, नगर हे बाहर अनानि इ ही रोना ही प्रनीता म खड़ा हुआ ही था। नम्मा है मामने जाहर प्रनात ने उसमे कहा कि-आपन तो अपन सतुर पर दी वटाई हर दी! क्या ऋषने सपुर की हत्या करेंगे ? नन्ना ने उत्तर दिया, हि— में वैश्य हैं, परन्तु कायर नहीं हैं, हिन्तु बीर हूं। महाराजा ने जब युद्ध की चुनोती दी, तब में उसे अस्वीकार करने की कायरता कैस वर्ता सकता था। प्रधान ने हवा कि-यह तो ठीक है, परन्तु वास्तविक बात क्या है ? 'गिलने बाने मिल गये' श्रादि श्रापके उत्तर से मैं समजना है, कि जिन लोगों को श्रापने अपने यहा रोक लिया है, वे सब आपके कुटुन्शी ही हैं। मेरायह श्रनुमान मही है न १ प्रयान का कथन सुनहर, धन्ना हम पड़ा। बन्ना को हमने है तकर, प्रान को अपने श्रानुमान पर पूर्ण विश्वास हो गया। उसने बन्ता से कहा, कि—जन ऐमा ही है, तर मेरी समझ से ने तीना स्त्रिगां श्रापकी भौनाइया हैं। परन्तु आपने प्रानी पत्नी, अपने पिता माता और भाइया हो तो प्राना लिया, किर भौजाइयो हा 📭 या अपराध है, जो उन्हें नहीं अपनाया ?

प्रधान के इस कथन के उत्तर में धन्ना ने कहा, कि—

मेरे हृदय में भौजाइयों के प्रित किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं
है। मैंने केवल यह देखने के लिए ही उन तीनों को अपने घर

में स्थान नहीं दिया, और अपना सम्बन्ध नहीं बताया, कि

देखें कोई इनकी पुकार सुनता है या नहीं, और महाराजा
दुवल का पक्ष लेते हैं या नहीं! प्रधान ने कहा, कि अब तो
आपका उद्देश्य पूरा हो गया न ? अब तो आप अपनी भौजाइयों को अपने यहा स्थान देंगे न ? धन्ना ने उत्तर दिया, कि—
जिस उद्देश्य से यह सब किया था, वह उद्देश्य पूरा हो गया।
िकर मैं भौजाइयों को क्यों न अपनाऊँगा!

प्रधान, छौट कर शतानिक के पास गया। उसने शता-निक से कहा, कि-मेरा अनुमान ठीक निकला। जिन तीन स्त्रियों की फरियाद पर से आपने युद्ध की तैयारी की, वे तीनों स्त्रिया आपके जामाता को भौजाइया हैं। इसी प्रकार जिन लोगों को उनने अपने यहा रोक लिया है, उनमें से एक उनकी पत्नी है, दूसरी माता है और शेष पिता एव भाई हैं। यदि इस विषय की छानबीन न की जाती, तो अनावश्यक ही युद्ध हो जाता, और फिर पश्चात्ताप करना पडता। अब आप जामाता की तीनों भौजाइयों को सम्मानपूर्वक उनके पास भेज दीजिये।

प्रधान का यह कथन सुनकर, राजा शतानिक ने प्रधान से कहा, कि तब तो जामाता ने मुफे खूब ही छकाया! जो हुआ सो हुआ, अब तुम जामाता की भौजाइयों के वास्त विकता से परिचित कराके, उन्हें उनके देवर के पास भेज हो।

दोनो खोर की युद्ध तैयारी रुक गई। प्रधान न बन्ना की भौजाइयों से कहा, कि—आप लोग ख्रपने देवर के पास जाइये। वे आपको आपके कुटुम्बियों से मिला देगे। देवर' शब्द सुनते ही, बन्ना की भौजाइया आश्चर्य में पड़कर बोली, कि—हमारे देवरजी हैं कहा, जो हम उनके पास जावें यदि देवरजी मिल जावें, तब तो हमारा सब कब्ट ही मिट जावे। उनकी खोज में ही तो हम सब को कब्ट सहना पड रहा है। प्रधान ने उत्तर दिया, कि जिनने आपकी देवरानी अपने घर में रख ली है, वे आपके देवर ही है। आप उन्हें पहचान ही न सकीं।

प्रधान की बात सुनकर, धन्ना की भौजाइया बहुत शसन्त हुईं। प्रधान ने उन तीनों को पालकी में बठा कर, धन्ना के यहां भेज दिया। धन्ना ने अपनी तीनों भौजाइयों का स्वागत करके उन्हें प्रणाम किया, और अपने अपराध के लिए वह उनसे क्षमा मांगने लगा। उसने उन्हें यह भी बताया, कि मैंने आप लोगों को अपने घर में स्थान क्यों नहीं दिया था। धन्ना, इस तरह अपराध मानकर भौजाइयों से क्षमा मांगता था और भौजाइयां स्वय द्वारा सुभद्रा को कहे गये कटु शब्दों के लिए धन्ना तथा सुभद्रा से क्षमा मांगती थीं। वे कहती थीं, कि आप जिस व्यवहार के लिए हमसे क्षमा मांगते हैं, वह तो बिना क्षमा मांगे भी विस्मृत हो जावेगा, परन्तु हमने सुभद्रा को जो कटु शब्द कहे हैं, वे विस्मृत होने योग्य नहीं मांतिकारों का कथन है, कि—

रोहते शायकैर्विद्धं वनं परशुना हतम् । वाचा दुरुक्तं वीभत्सं नापि रोहति वाक्क्षतम् ॥

श्रयीत्—बाण से हुआ घाव भर जाता है, श्रीर कुल्हाड़े से कटा हुआ वन भी हरा हो जाता है, लेकिन वीभत्स श्रीर कटुवाणी से जो घाव होता है, वह कभी नहीं मिटता।



## (97)

## राजगृह और मार्ग में

-- 40thar-

मुज्जनों के लिए गगा की उपमादी जाती है। गगा, हिमालय पर्वत से निकल कर समुद्र में जाती है। यचिप वह वह कर जाती तो है समुद्र में, लेकिन मार्ग मे उसके किनारे जो प्राम नगर हैं, उन्हें भी सुखी बनाती जाती है। वह जहां जन्मी है, वहां के लोग भी उसके द्वारा सुख पाते हैं, जहां समुद्र में मिली है, वहां के लोग भी सुख पाते हैं, श्रौर जहां से होकर निकली है वहां के लोग भी। वह, मार्ग के प्राम-नगरों की गन्दगी मिटाने स्वरूप उनका दु.ख हरण करके, पीने और कृषि के लिए उत्तम जल देने रूप सुख देती जाती है। इस तरह गगा के सम्वर्क में जो भी आता है, गगा अपनी योग्यतानुसार उसका दु:ख हरण करके उसे सुख प्रदान करती है। सज्जनो का भी ठीक यही स्वभाव है। वे भी, अपने पुर्क में त्राये हुए व्यक्ति के दु ख को मिटाकर उसे सुखी

बनाने का ही प्रयत्न करते हैं अपने इस गुण के कारण ही, वे सर्विषिय होते हैं। यह बात दूसरी है, कि जिस तरह वर्षा का जल और सब के लिए सुखदायी होता है, परन्तु जवास के लिए दुखदायी होता है। इसी प्रकार जो सब को आनन्द-दायक प्रतीत होते हैं, वे सज्जन भी कुछ लोगों को दुखदायक लगें, परन्तु इसमे सज्जनों का दोष नहीं है, किन्तु उन लोगों की प्रकृति का ही दोष है, जो सज्जनों को दुखदायी मानते हैं। जो सूर्य सबको आनन्दकारी जान पड़ता है, चिमगादड़ों को यदि वही सूर्य दुखदायी जान पड़े तो इसमें सूर्य का क्या दोष है ?

धन्ना, सज्जन प्रकृति का मनुष्य था। 'सज्जनों को सभी चाहते हैं' इस कहावत के अनुसार धन्ना को भी सभी चाहते थे। जो लोग उसके सम्पर्क में आये, उन सभी के हृदय में धन्ना की चाह थी। हा, ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं उनकी तरह धन्ना के तीनों भाई धन्ना से अवश्य असन्तुष्ट रहते थे, लेकिन इसमे धन्ना का अपराध न था, किन्तु उन तीनों के स्वभाव का ही अपराध था। धन्ना के तीनों भाई धन्ना से असन्तुष्ट रहते थे, इस कारण धन्ना को अमञ्जन नहीं कहा जा सकता। वह तो सज्जन ही था। उसकी सञ्जनता का सब से बड़ा प्रभाण यही है, कि वह स्वय से द्रोह रखने वाले भाइयों का भी अहित नहीं चाहता था, किन्तु उनका भी हित ही करता था। इसके सिवा, वह जहां जन्मा, वहां के लोगों को आनन्द ही मिला, और एक जगह से दूसरी जगह जाते

हुए मार्ग के लोगों का भी दु'ख मिटा कर उसने उन्हें सुखी किया। पूर्व प्रकरणों से तो यह बात सिद्ध है ही, इस प्रकरण से भी यही बात प्रकट होगी।

धन्ना के घर के सब लोग आनन्दपूर्वक रहने लगे। धन्ना इस बात का सदा ध्यान रखता, कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। वह माता-पिता और भाई-भौजाई का बहुत आदर करता। सौभाग्यमजरी और सुभद्रा भी, पित, जेठ, ससुर-सास और जेठानियों की तन मन से सेवा करती। किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न था, परम्तु धन्ना के भाइयों के हृदय में चिन्तामणि रत्न की बात सदा ही खटका करती थी। वे आपस में यही कहा करते कि पिताजी ने अकेले धन्ना को चिन्तामणि रत्न दिया, इसी से अपने को कष्ट सहने पड़े और धन्ना आनन्द में ही रहा तथा रहता है। उस चिन्तामणि के प्रताप से ही धन्ना को वह जहां भी जाता है वही सम्पत्ति घेरे रहती है।

धन्ना के तीनों भाई इस प्रकार सोचते थे, फिर भी प्रकट में कुछ नहीं कह पाते थे। इतने ही में, राजगृह से राजा श्रेणिक के भेजे हुए कुछ सामन्त छोग धन्ना को राजगृह तो जाने के छिए आये। धन्ना के मिल जाने पर धनसार ने राजगृह यह सन्देश भेज दिया था, कि हम लोग जिस उद्देश से निकले थे, हमारा वह उद्देश्य पूरा हुआ है, धन्ना मिल गया है और हम सब लोग आनन्द में है। धनसार द्वारा भेजा गया यह सन्देश पाकर, कुसुमश्री गोभद्र और श्रेणिक आदि सभी लोगों को बहुत सन्नता हुई। इस समाचार के मिलने से सोमश्री, कुसुमश्री को जो हुई हुआ, उसका तो कहना ही क्या है! वे दोनों अपने पित घन्ना का दर्शन करने के लिए बहुत उत्करिठत हुई। गोभद्र, कुसुमपाल तथा नगर के दूसरे लोगों के हृद्य में भी यही विचार हुआ कि, धन्ताजों को यहां बुलाया जाय तो अच्छा। इसी प्रकार राजा श्रेणिक को भी धन्ना का पता पाकर प्रसन्नता हुई और उसने भी धन्ना को बुलाने का निश्चय किया। उसने अपने कुछ सामन्तों को धन्नों के पास धन्ना को लाने के लिए मेजा और उससे कहने के लिए यह भी कहा, कि आपके बिना राज्य में बड़ी अञ्यवस्था हो रही है, तथा चन्द्रप्रद्योतन के यहा से अभयकुमार को भी मुक्त कराना है अतः आप शीध आइये।

राजा श्रेणिक के भेजे हुए सामन्त लोग, धन्ना के पास आये। वे धन्ना से मिले। उनने राजा-प्रजा का सन्देश सुना-कर, धन्ना से राजगृह चलने का अनुरोध किया। उन लोगों को साथ लेकर, धन्ना, राजा शतानिक के दरबार में गया। उसने शतानिक को सामन्तों का परिचय देकर उनके आने का उद्देश्य सुनाया। श्रेणिक के सामन्तों ने भी राजा शतानिक से यह प्रार्थना की, कि—आप धन्नाजी को राजगृह जाने की अनुमित दे दीजिये। शतानिक ने धन्ना की इच्छा जान कर यह कहा, कि—यद्यपि मेरी हार्दिक इच्छा तो यह है, कि राजजामाता यहीं रहे, किर भी महाराजा श्रेणिक का इन पर पहला अधिकार है, इसलिए में यही कहता हूं, कि ये जैसा उचित समझें वैसा करें। यदि ये जाना चाहते हो, तो में भी स्वीकृति देता हूं।

हुए मार्ग के लोगों का भी दुख मिटा कर उसने उन्हें सुखी किया। पूर्व प्रकरणों से तो यह बात सिद्ध है ही, इस प्रकरण से भी यही बात प्रकट होगी।

धन्ना के घर के सब लोग आनन्दपूर्वक रहने लगे। धन्ना इस बात का सदा ध्यान रखता, कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। वह माता-पिता और भाई-भौजाई का बहुत आदर करता। सौभाग्यमजरी और सुभद्रा भी, पित, जेठ, ससुर-सास और जेठानियों की तन मन से सेवा करती। किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न था, परम्तु धन्ना के भाइयों के हृदय में चिन्तामणि रत्न की बात सदा ही खटका करती थी। वे आपस में यही कहा करते कि पिताजी ने अकेले धन्ना को चिन्तामणि रत्न दिया, इसी से अपने को कष्ट सहने पड़े और धन्ना आनन्द में ही रहा तथा रहता है। उस चिन्तामणि के प्रताप से ही धन्ना को वह जहा भी जाता है वहीं सम्पत्ति घेरे रहती है।

धन्ना के तीनों भाई इस प्रकार सोचते थे, फिर भी प्रकट में कुछ नहीं कह पाते थे। इतने ही में, राजगृह से राजा श्रेणिक के भेजें हुए कुछ सामन्त लोग धन्ना को राजगृह ले जाने के लिए आये। धन्ना के मिल जाने पर धनसार ने राजगृह यह सन्देश भेज दिया था, कि हम लोग जिस उद्देश्य से निकले थे, हमारा वह उद्देश्य पूरा हुआ है, धन्ना मिल गया है और हम सब लोग खानन्द में है। धनसार द्वारा भेजा गया यह सन्देश पाकर, कुसुमश्री गोभद्र और श्रेणिक आदि सभी लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। इस समाचार के मिलने से सोमश्री, कुसुमश्री को जो हुई हुआ, उसका तो कहना ही क्या है! वे दोनों अपने पित धन्ना का दर्शन करने के लिए बहुत उत्किएठत हुई। गोभद्र, कुसुमपाल तथा नगर के दूसरे लोगों के हृद्य में भी यही विचार हुआ कि, धन्नाजी को यहां बुलाया जाय तो अच्छा। इसी प्रकार राजा श्रेणिक को भी धन्ना का पता पाकर प्रसन्नता हुई और उसने भी धन्ना को बुलाने का निश्चय किया। उसने अपने कुछ सामन्तों को धन्ना के पास धन्ना को लाने के लिए भेजा और उससे कहने के लिए यह भी कहा, कि आपके बिना राज्य में बड़ी अञ्यवस्था हो रही है, तथा चन्द्रप्रद्योतन के यहा से अभयकुमार को भी मुक्त कराना है अत: आप शीच आइये।

राजा श्रेणिक के भेजे हुए सामन्त लोग, धन्ना के पास श्राये। वे धन्ना से मिले। उनने राजा-प्रजा का सन्देश सुना-कर, धन्ना से राजगृह चलने का अनुरोध किया। उन लोगों को साथ लेकर, धन्ना, राजा शतानिक के दरबार में गया। उसने जतानिक को सामन्तों का परिचय देकर उनके आने का उद्देश्य सुनाया। श्रेणिक के सामन्तों ने भी राजा शतानिक से यह प्रार्थना की, कि—ऑप धन्नाजी को राजगृह जाने की अनुमति दे दीजिये। शतानिक ने धन्ना की इच्छा जान कर यह कहा, कि—यद्यपि मेरी हार्दिक इच्छा तो यह है, कि राज-जामाता यहीं रहे, फिर भी महाराजा श्रेणिक का इन पर पहला अधिकार है, इसलिए मैं यही कहता हूं, कि ये जैसा उचित समझे वैसा करें। यदि ये जाना चाहते हो, तो मैं भी स्वीकृति देता हूं।

शतानिक से राजगृह जाने की स्वीकृति प्राप्त करके, धन्ना अपने नगर में आया। उसने नगर, राजपाट और धन-भण्डार आदि सब कुछ अपने पिता तथा भाइयों को सोंप कर, उन्हें सब व्यवस्था समझा दी। यह करके, धन्ना राजगृह के लिये चल पड़ा। सुभद्रा और सीभाग्यमजरी भी वन्ना के माथ राजगृह चलीं। माता पिता, भाई-भौजाई आदि सब से मिल कर तथा सब को धैर्य बधा कर, अपनी दोनो पत्नियों सहित धन्ना धनपुर से राजगृह के लिये चला। शतानिक ने धन्ना के लिए मार्ग का सब प्रबन्ध कर ही दिया था।

राजगृह जाता हुआ धन्नाजी, 'छक्ष्मीपुर" नाम के नगर में आया। छक्ष्मीपुर में "जितारि" नाम का राजा राज्य करता था। जितारि राजा की एक कन्या का नाम "गीतकला" था। गीतकला सुन्दरी थी, और गीतकला में अपना नाम सार्थक करती थी। गीतकला अपना विवाह ऐसे पुरुष के साथ करना चाहती थी, जो सगीत में प्रवीण हो। उसने यह प्रतिज्ञा की थी, कि—"मैं उसी पुरुष के साथ अपना विवाह करू गी, जो सगीत कला में कम से कम मेरी समानता का हो। मैं अपने संगीत से मृग को भोहित करके उसके गले में पुष्पमाल डालू गी। जो पुरुष मेरे द्वारा डाली गई पुष्पमाल सगीत के बल से मृग के गले से निकाल लेगा, उसी को मैं अपना पित बनाऊंगी।"

गीतकला ने अपनी यह प्रतिज्ञा लोगों में प्रसिद्ध कर

वुद्धिहीना कहने छगे, लेकिन गीतकला ने लोगों द्वारा की जाने वाली निन्दा की कोई अपेक्षा नहीं की। वह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रही। गीतकला को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से अनेक लोग गीतकला को अपनी सगीतज्ञता का परिचय देते थे, लेकिन सफलता न मिलने से उन्हें निराश होकर लौटना पडता था। यह देखकर, गीतकला के माता पिता आदि ने गीतकला को प्रतिज्ञा त्यागने के लिए बहुत समझाया, परन्तु गीतकला अपनी प्रतिज्ञा पर अदल रही।

धन्ना छक्ष्मीपुर पहुँचा। वहा के राजा ने, धन्नाजी का आना जानकर उसका बहुत स्वागत सत्कार किया, स्त्रीर उसे अपना अतिथि वनाया । लक्ष्मीपुर में धन्ना ने गीतकला की प्रतिज्ञा और उस विषय में अनेक पुरुषों की श्रसफलता का हाल सुन ही लिया था । प्रसङ्गवद्या लक्ष्मीपुर के राजा जितारि ने भी गीतकला की प्रतिज्ञा की वात कहते हुए धन्ना से यह <sup>कहा,</sup> कि-गीतकला को प्राप्त करने की आशा से अनेक पुरुष श्राये, परन्तु गीतकला की प्रतिज्ञा पूर्ण करने में एक भी पुरुप समर्थ नहीं हुआ! इससे मैं तो यह समझता हूँ, कि पुरुषो में गीतकला की तरह का सगीतज्ञ कोई है ही नहीं। राजा जितारि के इस कथन के उत्तर में धन्ना ने कहा, कि आपका ऐसा समझना भूल है। ससार में अनेक पुरुष गीतकला से भी वहकर सगीतज्ञ होंगे, परन्तु वे आपकी जानकारी में न होंगे। दूसरे की वात तो अलग रही, मैं स्वय भी गीतकला की प्रतिज्ञा पूर्ण करने में समर्थ हूं, परन्तु मुक्ते विवाह नहीं करना है। इसी से मैं गीतकला की प्रतिज्ञा सुनकर भी उसे पूर्ण करने का प्रयत्न नहीं करता । यदि आप कहे, तो में अपने सगीत

का परिचय दूं, परन्तु मेरा ऐसा करना विवाह के उद्देश्य से न

धन्ना का कथन सुनकर, राजा जितारि प्रसन्न हुआ। उसने धन्ना से कहा, कि कृपा करके आप यह अवश्य बताइये, कि आप मेरी गीतकला से बढ़कर अथवा उसके समान संगीतकार हैं। यदि आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करेंगे, तो पुरुषों के विषय में मेरा जो भ्रम है वह भी मिट जावेगा, तथा गीतकला के हृदय में भी यह भावना न रहेगी, कि पुरुषों में मेरी तरह का सगीत जानने वाला कोई नहीं है। धन्ना ने कहा, कि—अच्छा, आप मुफे एक वीणा मंगवा दीजिये, तथा राजकुमारी से कहिये, कि वे मृग के गले में माला डालें।

धन्ता को वीणा दो गई। धन्ता वीणा झनकारने लगा, जिसे सुनकर गीतकला प्रसन्त भी हुई, और उसे यह आशा भी हुई, कि इस पुरुष द्वारा सम्भवतः मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। गीतकला वीणा लेकर जंगल में गई। वीणा पर उसने ऐसा राग अलापा, कि जिससे वन के सृग मोहित होकर उसके पास आ गये। गीतकला ने समीप आये हुए सृगों में से एक सृग के गले में पुष्पमाला डाल दी, और फिर गाना बजाना बन्द कर दिया। गाना बजाना बन्द होते ही सब मृग बन में भाग गये।

गीतकला, नगर में लौट आई । उसने धन्ना के पास यह सन्देश भेजा कि खब छाप छापनी कला बताइये।यह ४ सन्देश पाकर धन्ना वीणा लेकर वन में गया । उसने भी वीणा पर ऐसा राग घ्यलापा, कि जिससे वन के मृग उसके पास आ गये । उन मृगों में वह मृग भी था, जिसके गले में गीतकला ने पुष्पमाला डाल दी थी। धन्ना राग आलापता हुआ तथा वीणा बजाता हुआ घीरे-घीरे नगर की स्त्रोर बढा। सगीत से मुग्ध वने हुए मृग भी धन्ना के साथ साथ नगर की श्रोर चले । वे सगीत से इस तरह मोहित हो गये थे, कि उन्हें यह भी पता न था, कि हम किस स्त्रोर जारहे हैं। धन्ना ने, राजमहल से वन तक का मार्ग पहले ही साफ करा दिया था । धीरे धीरे बढ़ता हुआ, धन्ता राजमहरू में पहुँचा। उसके साथ साथ मृग भी राजमहल में चले गये। जिस मृग के गत्ने में गीतकला ने पुष्पमाल डाल दी थी, धन्ना ने उस मृग के गले से पुष्पमाल निकाल कर गीतकला के गले में डाल दी, श्रीर उसी प्रकार राग ऋालापता हुआ मृगो को फिर वन में ले गया । वन में पहुँच कर धन्ता ने गाना बजाना वन्द कर दिया, जिससे मृग इधर उधर भाग गये।

श्रपनी प्रतिज्ञानुमार पुरुष मिलने से गीतकला को वहुत प्रसन्नता हुई। जब धन्ना वन में लौट कर आया, तब गीतकला उसके गले में वह वरमाला डालने लगी। धन्ना ने उससे कहा, कि—मैंने यह कार्य विवाह होने की आशा से नहीं किया है, किन्तु आपके पिता का श्रम मिटाने के लिए किया है। मेरा विवाह भी हो चुका है। मेरी चार पितनयों में से दो तो मेरे साथ ही हैं, और दो पत्नी राजगृह में हैं। इसलिए आप मेरे साथ विवाह न करके किसी दूसरे योग्य पुरुष के साथ विवाह करें, तो अच्छा। धन्ना के इस कथन के उत्तर में गीतकला ने

उसमे कहा, कि—मे विषय भोग के लिए ही विवाह नहीं करना चाहती । यदि में इमी के लिए विवाह करना चाहती होती, तो मैने जो प्रतिज्ञा की थी, यह करने और अब तक अविवाहित रहने का कोई कारण ही न था। मेरा उद्देश्य यह है, कि जो पुरुष सगीतकला जाननेवाला हो, जिमके साथ विवाह करने पर मेरी कला की प्रतिष्ठा हो, उस पुरुप के माथ विवाह करने पर मेरी कला की प्रतिष्ठा हो, उस पुरुप के माथ विवाह करने में उसकी सेवा करू, और जब मैं इमी उद्देश्य से विवाह करना चाहती हूं, तब मुमे यह देखने की आवश्यता ही नहीं रहती, कि आपका विवाह हो चुका है या नहीं। मे, आप जैसा पुरुष ही खोज रही थी। सद्भाग्य से मुमे आप प्राप्त हुए हैं, इसलिए मेरा अनादर मत करिये, किन्तु मुमे स्वीकार करके कृतार्थ की जिये।

गीतकला की नम्नता एव चातुरी-पूर्ण प्रार्थना, धन्ना अस्वीकार न कर सका। गीतकला ने धन्ना के गले में वरमाला डाल दी और अन्त में दोनों का विवाह हुआ।

राजा जितारि के प्रधान मत्री की कन्या का नाम सरस्वती था। सरस्वती, गीनकला की साली थी। जिस समय गीतकला ने धन्नाजी के गले में वरमाला डाली, उस समय सरस्वती ने भी धन्ना के गले में वरमाला डाल दी। गीतकला की प्रार्थना से विवश होकर धन्ना ने उसके साथ तो विवाह करना स्वीकार किया, परन्तु मरस्वती से धन्ना ने कहा, कि—मेरे पर पत्नियों का बहुत बोझ हो गया है इसलिए अब आप

ने महा कि—मैं तो गीतकला की दासी हूँ। जहा गीतकला है वहीं मैं भी हूँ। मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जहा गीतकला रहेगी, वहीं मैं भी रहूँगी। इसलिए आप मुक्ते भी स्त्री कार करने की कुण की जिये।

गीतकला ने भी धन्ना से यह प्रार्थना की कि—सरस्वती मेरी प्रिय सखी है, ख्रीर इसने मेरे साथ रहने के लिए ही श्रम तक अपना विवाह नहीं किया है, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सरस्वती की खाशा पूर्ण की जिये। गीतकला की इम प्रकार की सिकारिश ख्रीर सरस्वती की नम्न प्रार्थना मान कर प्रकार की सरस्वती के साथ भी विवाह किया। वह, अपनी धन्ना ने सरस्वती के साथ भी विवाह किया। वह, अपनी चारों स्वियों के साथ ख्रानन्द से रहने लगा। राजा जितारि का स्तेह, धन्ना को लक्ष्मीपुर से निकलने न देता था।

लक्ष्मीपुर में ही पत्रामलक नाम का एक सेठ रहता था। पत्रामलक श्रावक था, और धनमम्पन्न तथा प्रतिष्ठाप्राप्त भी था। उसके, राम, काम, श्याम और गुणवाम नाम के चार पत्र थे, तथा लक्ष्मीवती नाम की एक कन्या थी। लक्ष्मी बहुत सुन्दरी थी, और गुणों से तो वह अपना नाम सार्थक करती सुन्दरी थी, और गुणों से तो वह अपना नाम सार्थक करती थी। पत्रामलक ने वृद्धावस्था आने पर विचार किया, कि यो। पत्रामलक ने वृद्धावस्था आने पर विचार किया, कि मुझे समार व्यवहार में ही न फसा रहना चाहिए, किन्तु अस्मा का कल्याण करने के लिए कुछ निशेष धर्मध्यान करना श्रात्मा का कल्याण करने के साथ ही उसने यह भी सोचा, कि पाहिए। यह सोचने के साथ ही उसने यह भी सोचा, कि पाहिए। यह सोचने के साथ ही उसने वह भी सोचा, कि पाहिए। यह सोचने के साथ ही उसने वह भी सोचा, कि पाहिए। यह सोचने के साथ ही उसने वह भी सोचा, कि पाहिए। यह सोचने के साथ ही असने वह भी सोचा, कि पाहिए। यह सोचने के साथ ही असने वह भी सोचा, कि पाहिए। यह सोचने के साथ ही असने वह भी सोचा, कि पाहिए। यह सोचने के साथ ही असने वह भी सोचा, कि पाहिए। यह सोचने के साथ ही असने वह भी सोचा, कि पाहिए। यह सोचने के साथ ही असने वह ने सन्यान करने लेकिन यह ऐसा न हो तो ये आपस में सन्यान

झगड़ा न करें, ख्रीर ख्रळग होकर भी प्रेम-पूर्वक रहे, इसका प्रबन्ध भी मुक्ते ख्रभी से कर देना चाहिए। जिसमें श्रम द्वारा सचित सम्पत्ति, भाइयों के पारस्परिक कलह का कारण बन कर नष्ट न हो जावे।

इस प्रकार विचार कर, पत्रमाठक ने अपने चारो छड़कों को बुलाकर उनसे श्रपना धर्मकार्य विषयक विचार प्रकट किया। पश्चात् उन्हें ऐक्य का महत्त्व बताकर, चारों भाइयों को सम्मिलित रहने का उपदेश दिया। साथ ही उनसे यह भी कहा, कि यदि तुम चारों भाई एक साथ न रह सको, तो फिर त्रापस में झगड़ा किये बिना त्रळग हो जाना। त्रालग रहना बुरा नहीं है, लेकिन आपस में कलह करना बुरा है। श्रापस में श्रनवन होने की दशा में सम्मिछित न रहना ही अच्छा है। इस बात को दृष्टि में रख कर ही मैंने अपना घर ऐसा बनवाया है, कि जिसमें चारो भाई श्रलग-श्रलग रह सको। मकान का कौन-सा भाग किसको मिले, इसका विव-रण मैने बहियो में लिखवा दिया है। साथ ही, मैंने ऋपनी सब सम्पत्ति चार भागों में विभक्त करके भएडार के चारों कोनो में गड़वादी है। कौन-सा भाग किसका है, यह बात भी मैंने वहियों में लिखना दी है। उसके अनुसार चारो भाई अपनी-अपनी सम्पत्ति, तथा अपना-अपना सकान ले लेना। श्रापस में कलह मत करना।

लडको ने पत्रामलक की बात स्वीकार की। पत्रामलक, घर ुव्यलग रहकर वर्मकार्य करने लगा। क्कुल दिन तक धर्मकार्य करते रहने के पश्चात्, पत्रामलक सथारे द्वारा कालवर्म को प्राप्त हुआ। पत्रामलक के मरने के पश्चात् उसके चारों लड़के कुछ दिनों तक तो आनन्द से एक साथ रहे, परन्तु किर कुछ दिनों तक तो आनन्द से एक साथ रहे, परन्तु किर कुछ तिनों तक तो आनन्द से एक साथ रहे, परन्तु किर कुछ तिनों का सिमलित रहना मतभेद उत्पन्न हो गया। माइयों ने विचार किया, कि अब अपने को किता के उपदेशानुसार अलग हो जाना चाहिए। इस प्रकार पिता के उपदेशानुसार अलग हो जाना चाहिए। इस प्रकार सम्पति के माग लिख दिये थे। उस बही के आवार से उन सम्पति के माग लिख दिये थे। उस बही के आवार से उन या। ने अपने अपने आग का घर ले लिया। किर सम्पत्ति चारों ने अपने अपने आग का घर ले लिया। किर सम्पत्ति गोदी। पत्रामलक ने वहीं में यह लिख दिया था, कि अमुक गोदी। पत्रामलक ने वहीं में यह लिख दिया था, कि अमुक गोदी। पत्रामलक ने वहीं में यह लिख दिया था, कि अमुक गोदी हुई सम्पत्ति अमुक की है, और अमुक कोण में गडी हुई सम्पत्ति अमुक की।

चारों भाइयों ने भण्डार के चारों कोनों में गडे हुए चार हुएंडे निकाल कर उनको खोला। जो हण्डा सब से छोटे भाई के नाम पर था, उसमें से तो स्वर्णमुद्राए रत्न छादि प्राठ कोड के सम्पित्ता निकाली, शेष तीन भाइयों के नाम के तीन की सम्पित्ता निकाली, शेष तीन भाइयों के नाम के तीन हुएंडों में से एक में धूल-मिट्टी निकली, दूमरे में कागज के दुकड़ें हुएंडों में से एक में धूल-मिट्टी निकली, दूमरे में कागज के दुकड़ें हुएंडों में से एक में पशु की हिंडुया निकली। यह देग्पकर, निकले, छोर तीसरे में पशु की हिंडुया निकली। यह देग्पकर, कि भाई के सिवा शेष तीनों भाई पिता को अन्यायी कह हर छोटे भाई के सिवा शेष तीनों भाइयों ने यह विचार किया, दि कोसने लगे। पश्चात तीनों भाइयों ने यह विचार किया, दि चारों हुएंडों में से जो कुछ निकला है, वह चारों भाटगे के समान हुप से बाट लिया जावे, लेकिन छोटा भाई ऐता परने समान हुप से बाट लिया जावे, लेकिन छोटा भाई ऐता परने समान हुप से बाट लिया जावे, लेकिन छोटा भाई ऐता परने समान हुप से बाट लिया जावे, लेकिन छोटा भाई ऐता परने समान हुए तथार नहीं हुआ। उसने कहा, कि नमें प्राने हुएंड ग के लिए तथार नहीं हुआ। उसने कहा, कि नमें प्राने हुएंड ग से निकले हुए धन में लुम तीनों को भाग देकर, बदले

निरुपयोगी कागज और पशुकी हिड्डियां क्यों लू ! पिताजी मेरे लिए जो व्यवस्था कर गये हैं उसके विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं कर सकता ।

चारो भाइयो में — इसी बात को लेकर — झगड़ा हुआ। कलह के कारण चारों भाइयों का खाना-पीना भी तिष के समान हो गया। साथ ही लेन-देन और वाणिज्य व्यवसाय को भी धका लगने लगा। उन चारों की बहन लक्ष्मी, गृहकलह से बहुत दु.खी हुई। वह अपने भाइयों को कलह न करने के लिए बहुत समझाती, परन्तु उस वेचारी की कौन सुनता। वह सोचने लगी, कि मेरे पिता अपने चारो लड़कों में किसी प्रकार का भेद नहीं रखने थे और वे धर्मात्मा एव न्यायशील भी थे। फिर द्रव्य बाटने में उनने भेद क्यों किया होगा! मेरे घर का यह झगड़ा कैसे मिटे! इस तरह सोच विचार कर, उसने निश्चय किया, कि यदि कोई मेरे घर का यह झगड़ा मिटा दे, तो मैं उसकी दासी बनने तक को तैयार हूँ।

पत्रामलक के लडको ने, अपना झगड़ा राजा के सामने रखा। राजा जितारि भी विचार में पड़ गया, कि इस झगड़े को किस तरह निपटाया जावे! उसने सोच विचार कर, उस झगड़े को निपटाने का भार धन्ना को सौंप दिया। धन्ना ने पत्रामलक के चारा लड़कों से कहा, कि—तुम लोग घर जाओ में कल अमुक समय पर तुम्हारे यहां आकर झगड़े का निर्णय कर दृंगा।

दूमरे दिन, धन्ना पत्रामलक के यहा गया। भूमि में से कुक्ते हुए हर्ण्ड देखकर, तथा पूछताछ करके धन्ना ने तीनों बड़े लड कों से कहा, कि—यदि तुम तींनो को भी आठ-आठ क्रीड़ की सम्पत्ति मिल जावे तब तो तुम प्रसन्न हो जाओंगे न ? उन तीनों ने उत्तर दिया, कि फिर हम लोगों के लिए अशान्ति का क्या कारण ? फिर तो हम लोगों में कोई झगड़ा ही न रहेगा। धन्ना ने वड़े भाई राम से कहा, कि तुम आठ कोड़ की सम्पत्ति प्राप्त करके क्या करोगे ? राम ने उत्तर दिया, कि—में लेन-देन का व्यापार करू गा। घन्ना ने कहा, कि—तुम अपने पिता का आठ कोड़ का लेना सम्हालो, और बही खाते ले लो। देख लो तुम्हारे यहां की बहियों में आठ कोड़ का लेना है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाग में नागज के दुकड़ों से भरा हुआ हएडा इमी उद्देश से रखा है, कि लेना-देना तुन्हों मिले।

यह कहकर, धन्ना ने लंन-देन की बहियां राम को सौप दी। राम प्रसन्न हो गया। फिर धन्ना ने काम को बुला कर, उससे पूला कि—तुम आठ क्रोड की सम्पत्ति का क्या करोगे। काम ने उत्तर दिया, मैं कृषि व्यवसाय ऊर्ह गा। धन्ना ने कहा, कि—इमीलिये तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाग में धूल-मिट्टी से भरा हण्डा रखा है। तुम अपने पिता की कृषि सम्हालो, जो आठ कोड की ही है। यह कर धन्ना ने कृषि सम्बन्धी हिसाब की बहिया सौंप दी। बन्ना के इस निर्णय से काम प्रसन्न हुआ।

धन्ना ने तीसरे भाई श्याम को बुलाकर उससे पूला कि-तुम अपने भाग की आठ क्रोड की सम्पत्ति का क्या करोते १ स्थाम ने उत्तर दिया कि—मै पशु-पालन का व्यवसाय कि गा। बन्ना ने उसको पशुश्रों के हिसाब की बही सौंप कर

उससे कहा, कि—तुम अपने पिता के पशु सम्हालो, जो आठ कोड़ के हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाग में जो हरडा दिया है उसमे पशुओं की हड़िया इसी उद्देश्य से भरी है, कि तुम पिता के पशु सम्हालो। और तुम तीना का छोटा भाई तुम्हारे पिता के समय बच्चा था। तुम्हारे पिता को इसकी रुचि मालूम नहीं थी, कि यह क्या व्यापार कर सकता है। इसलिए तुम्हारे पिता ने इसके वास्ते स्वर्णमुद्रा आदि आठ कोड़ की सम्पत्ति रख दी थी।

धन्ता के निर्णय से चारों भाई बहुत प्रसन्त हुए, तथा छक्ष्मी भी हिर्षित हुई। चारों भाई, अपने पिता के लिए कहे गये अनुचित शब्दों के विषय में, तथा अपनी भूर्खिता से उत्पन्न कलह के कारण आपस में जो कहा सुनी हुई थी, उसके लिए पश्चात्ताप करने लगे। साथ ही धन्ना को धन्यवाद देकर कहने लगे, कि यदि ये न होते तो अपन चारों भाई आपस में लड़ मरते, और पैतृक सम्पत्ति भी नष्ट कर देते। अपने सद्भाग्य से ही ये इस नगर में आ गये, और गीतकला के साथ इनका विवाह हुआ, तथा इन्हें यहा एकना पड़ा।

इस प्रकार धन्ना का उपकार सानते हुए चारा भाई यह विचार करने छगे, कि राज-जामाता धन्नाजी ने अपने अपर जो उपकार किया है, उसके ऋण से थोड़ा बहुत मुक्त होने के छिए अपने को क्या करना चाहिए ? विचार वितिमय के चात् चारों भाइयों ने यह निश्चय किया, कि यदि वहन स्वीकार करे तो धन्नाजी के साथ उसका विवाह कर दिया जावे। लक्ष्मी विवाह के योग्य हो ही गई है, छोर धन्नाजी की तरह का दूसरा वर भी मिलना कित है। इसलिये यही श्रच्छा है, लक्ष्मी का विवाह धन्नाजी के साथ कर दिया जावे, जिसमें इनके साथ श्रपना स्थायी सम्बन्ध भी हो जावे, छोर लक्ष्मी को योग्य वर भी मिल जाये।

इस प्रकार निश्चय करके चारा भाइयां ने छक्षी से पूछा। छक्षी ने कहा, कि—मेरी नो यह प्रतिज्ञा ही बी, कि जो पुरुप मेरे भाइयों का कछह मिटा देगा, में उसका दासीत्व भी स्त्रीकार कर लूगी। ऐसी दशा में, मुक्ते बन्नाजी के साथ निवाह करने में क्या आपत्ति हो सकती है! प्रतिज्ञानुसार, में धन्नाजी की दासी हो चुकी हूं। यह तो मेरे छिए सीभाग्य की ही बात होगी कि उनके साथ मेरा विवाह हो जावे।

राम, काम, श्याम और गुणधाम, श्रवमर देखकर धन्ता के पास गये। उन्होंने, लक्ष्मी की प्रतिज्ञा के माय ही अपना विचार धन्ना को कह सुनाया। बन्ना ने पहले तो लक्ष्मी के साथ विवाह करने से इनकार किया, परन्तु श्रन्त में लक्ष्मी की दृढता तथा उसके भाइयों के श्रमुनय-विनय सं विवश होकर, उसने लक्ष्मी के साथ विवाह कर लिया। यह उसका सातवा विवाह था। सात विवाह की सात पत्निया म में दो राजगृह मंथीं, और शेष पाच धन्ना के साथ लक्ष्मीपुर मंथी।

लक्ष्मीपुर में ही एक दूसरा सेठ भी ग्हनाया। उसकी एक युवती कन्या विवाह के योग्य हो गई थी। वह, उस लिए वर की खोज में था, इतने ही में एक वृर्त रे यां

गया। उस धूर्त ने कोई श्राच्छा कार्य करके सेठ से यह वचन ले लिया था कि, मैं पहले जिस वस्तु पर हाथ रखूं, वह वस्तु मेरी होगी। सेठ उस धूर्त से वचन-बद्ध हो चुका, लेकिन फिर उसका दुर्भाव जान कर सेठ को यह भय हुआ, कि यह धूर्त कहीं मेरी पत्नीया कन्याको न हड़प ले। उस सेठ ने भूत को अनेक रत्नादि बता कर उससे कहा, कि तुम चाहे जिस चीज पर हाथ रख कर वह चीज ले सकते हो, लेकिन धूर्त ने यही कहा, कि मुक्ते इनमें से कोई भी चीज पसन्द नहीं है, आप मुक्ते अपने घर में ले चिलिये, वहा मैं जिस चीज पर हाथ रखू, उसका स्वामी मैं होऊंगा। सेठ उस धूर्त का श्रभिप्राय समझ गया, कि यह धूर्त मेरी कन्या द्रियाना चाहता है। यह समझने के कारण सेठ घबरा गया। वह चाहता था, कि मुक्ते अपनी प्रतिज्ञा से भी विमुख न होना पड़े, श्रीर मेरी कन्या भी इस धूर्त के पजे में न फसे। उसने धूर्त से बहुत कहा सुना, सेठ के हितैषियों ने भी धूर्त को बहुत समझाया, परन्तु वह किसी भी तरह नहीं माना। घब-राया हुआ सेठ, धन्ना के पास गया। उसने धन्ना को सब बात सुनाई। धन्ना ने उसे सान्त्वना देकर उससे कहा, कि -कल तुम्हारे यहा आकर इस सकट से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा।

दूसरे दिन धन्ना उस सेठ के घर गया। उसने धूर्त को बुलाकर उसे वहुत कुछ समझाया, उससे रत्नादि लेने के छिए भी कहा, परन्तु धूर्त नहीं माना। तब धन्ना ने सेठ की प्राची एवं पुत्री को घर की दूसरी मंजिल पर चढ़ा कर दूसरी मितिल पर चढ़ने के श्रीर सार्ग वन्द करके एक सीढ़ी रख दी।
यह करके उसने धूर्ती से कहा, कि श्रच्छा, तुम सेठ से प्राप्त
वचन के श्रमुमार जिस भी वस्तु को चाहो, उस वस्तु पर
हाय रव कर उसे ले लो। सेठ ने तुन्हें वचन दिया ही है,
कि जिम वस्तु पर पहले हाथ रखोगे, वह वस्तु तुन्हारी है।

पूरी, प्रमन्न हुआ। वह सेठ के घर में जाकर, सेठ की कन्या गुणवती को इधर उधर देखने लगा। उसने देखा, कि गुणवती घर की दूमरी मजिल पर खड़ी हुई है। वह, गुणवती के लिर पर हाथ रखने के लिए सीढ़ी द्वारा दूसरी म जिल पर चढने लगा । सीढ़ी द्वारा दूमरी मंजिल पर चढ़ने के समय मोढ़ो पर हाय रखना और उसे पकडना पड़ना ही है। वह धूर्ना भी हाय से सीढी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन जमे दी वह फुछ चढ़ा, वैसे ही बन्ना ने उसको पकड-कर अपर चढ़ने से रोफ लिया, श्रीर उससे कहा, कि-वस, यह सीदी लेकर घर जाओ। सेठ ने तुमको यही वचन दिया वा, और तुमने सेठ से यही वचन पाया था, कि जिस चीज पर दाव रतो वह चीज तुम्हारी है। इसके अनुसार तुम यह सीढ़ी ले जाओ । क्योंकि तुमने सबसे पहले इसी सीढ़ी पर हाथ राया है। यन्ता का कबन सुनकर वृत्ती एउ चाँ चू करने लगा, देशिन चन्ना के सामने उसकी वृतिना कर चल मकती वी ! रह वयनान्सु ह लेकर पछा तथा।

्रितों के पत्रे से स्वयं की कुक देखकर सेठ-मेठानी और गुणवनी का बहुन भसनता हुई। सेठ न, धन्ना के उनकार से चुक जीने के लिए तबा अपनी कन्या की योग्य पति से जोड़ने के लिए, गुणवती का विवाह धन्ना के साथ कर दिया। इस प्रकार धन्ना के आठ विवाह हो गए।

कुछ दिन तक लक्ष्मीपुर में रहने के पश्चात, धन्ना ने राजा जितारि छादि से विदा मांगी। बहुत कहने सुनने पर सब लोगों ने धन्ता को विदा किया। धन्ना राजगृह के लिए चल पड़ा। उसके साथ, उसकी छ पत्नियां भी थी।

धन्ना, राजगृह के समीप पहुँचा । धन्ना आ रहा है यह जानकर, राजा श्रेणिक तथा नगर के दूसरे लोग उसकी अगवानी जाकर उसे सम्मानपूर्वक नगर में लाये। धन्ना के आने से सब लोगों को बहुत प्रसन्तता हुई । सोमश्री एवं कुसुमश्री को धन्ना के आने से जो हुई हुआ, उसका तो कहना ही क्या था । लेकिन हिर्षित होने के साथ ही वे इस विचार से मन ही मन लिजत भी थीं, कि हम कष्ट के समय अपने-अपने पितागृह को चली गई थी, सुभद्रा की तरह पित को द्वं हने नहीं गई थी ।

धन्ना, अपने घर आया। वह, सब छोगों से मिछा जुला।
कुसुमश्री और सोमश्री भी अपने पितगृह को आई। परन्तु
छज्जा के कारण उनकी दृष्टि ऊपर नहीं उठती थी। धन्ना,
उनके छिजत होने का कारण समझ गया। उसने सोमश्री
एव कुसुमश्री को सान्त्वना देते हुए उनसे कहा, कि—तुम
इस बात के कारण किंचित् भी सकुचित न होओ, कि सुभद्रा
की तरह तुम भी पिताजी के साथ क्यों नहीं गई थी। सुभद्रा
साथ न जाकर तुमने कोई अपराध नहीं किया है, जिसके

लिए तुम्हें लिज्जित होना पड़े। प्रत्येक न्यक्ति को वही कार्य करना चाहिये, जिसके करने की उसमें शक्ति है। जिस कार्य को पूर्णता पर पहुँचान की शक्ति नहीं है, उसका प्रारम्भ न काना बुग नहीं है, लेकिन किसी कार्य को प्रारम्भ करके क्षमता के श्रभाव से वह कार्य वीच ही में छोड़ देना बुरा है। सुभन्ना म कष्ट सहने की जांक थी. और तुम में जांक नहीं थी। इमलिए तुम अपने-अपने पिता के यहाँ चली गई। यह बुरा नहीं, किन्तु अन्छा किया था। इसके लिए तुम्ह लिनन होने की प्रावश्यकना नहीं है। मेरे हदय में तुम होतो के लिये भी वसा ही स्थान है, जेसा स्थान सुभद्रा ख्रादि के लिए है। उमलिए तुभ न्त्राग किसी प्रकार का सकीय न करो।

धन्ता ने, इस प्रकार वह कर सोमशी और जुलुमश्री को मालाना ही। व दोना, बना में प्रपत्ती अशक्तता के लिए क्षमा भाग कर सुभद्रा के पाम गई। सुभद्रा, सोम ी स्त्रीर जुमुमधी ग प्रमप्रवंक पिली। वे होना सुभद्रा की प्रशमा करके ध्यय की निन्दा हरन लगी। वे कहने लगी, कि है दवी। आप ही मन्त्री पत्नी त्रोर पनियन है। आप तम स्त्री-रत्न के प्रनाव से ही यह बसुन्वरा स्विर्ट । एक दिव ने ではさー

इसके अनुसार पित को दूंढने का कष्ट सहने के समय हम यही रह गई, और अब सुख के समय फिर आ गई हैं। लेकिन आपने पित को दूंडने में घोर कष्ट सहा है। इस तरह आप जैसी पित-परायण और हम जैसी स्वार्थिनी दूसरी कौन स्त्री होगी ?

इस प्रकार सोमश्री धौर कुसुमश्री स्वय की निन्दा करके पश्चात्ताप करती हुई बहुत दु खी हुई । लेकिन धन्ना की तरह सुभद्रा ने भी समझा-बुझा कर उन्हें मन्तुष्ट किया। साथ ही सौभाग्यमजरी आदि से उनका परिचय कराया। सब को एक दूसरी का परिचय जान कर बहुत प्रसन्नता हुई।

वन्ना की आठों पित्नयों में सब से बड़ी कुमुमश्री थी, श्रीर उससे छोटी सोमश्री थी। सुमद्रा, धन्ना की तीसरी पत्नी थी, इस से वह कुसुमश्री तथा सोमश्री से छोटी थी, फिर भी उसकी चातुरी, ज्यबहार-कौशल्य, ज्यबर्या-कौशल्य एव नम्रता से धन्ना की सभी स्त्रिया प्रभावित थीं। इस कारण जो सुभद्रा से छोटी थी वे तो सुभद्रा को बड़ी मानती ही था। लेकिन कुमुमश्री और सोमश्री भी सुभद्रा का वेसा ही आदर करती थी जैसा आदर धन्ना की वे पित्नया करती थी जो सुभद्रा से छोटी थीं, अथवा जैसा आदर घर के किसी बड़े से किया जाता है। वे प्रत्येक कार्य सुभद्रा की सम्मित से ही किया करती थीं, और सुभद्रा की सम्मित को आज्ञा रूप मानती थीं।

एक दिन सुभद्रा के सिवा धन्ना की शेष सातों पत्नियों भापस में यह परामर्श किया कि सुभद्रा अपन सब से श्रिषक बुद्धिमती एवं व्यवस्था-कुशल हैं। श्रीर सुभद्रा में अपन से श्रिषक गुण भी हैं। इसलिए यह उचित होगा कि अपन सब पित से प्रार्थना करके उनमें सुभद्रा को पटरानी पद प्रदान करावं। इस प्रकार परामर्श करके एक दिन श्रवसर देखकर कुसुमधी तथा मोमश्री ने श्रपना यह विचार वन्ना के मन्मुख प्रकट किया, तथा बन्ना से यह प्रार्थना की कि स्थाप सुभद्रा को पटरानी पद प्रदान करें। हम सबके लिए सुभद्रा नोका के समान हैं। इनमें हम सब में बड़ी होने योग्य समस्त गुण हैं। कुसुमश्री श्रीर सोमश्री के इस कथन का धन्ना की पाचा छोटी पितया ने भी समर्थन किया।

कुसुमश्री खाँर सोमश्री द्वारा किया गया प्रस्ताव सन कर तथा श्रपनी पाच छोटी पित्नयों को प्रस्ताव का समर्थन करते देखकर धन्ना को तो प्रमन्तता हुई, लेकिन सुभद्रा कहने लगी, कि मैं पटरानी बनने के योग्य नहीं हूं। इस पद की श्रिषकारिणी या तो बहन छुसुमश्री हैं, या मोगश्री हैं। मैं दन दोनों से छोटी हूं। दनके रहने मैं यह पद ले भी नहीं सकती, न मैं दसके योग्य ही हु। यह दन मय बहना ही रूपा है, जो मेरे लिए ऐसा कहनी हैं। मैं दनकी नेया सदा की भाति परनी स्पृणी, परन्तु बड़ी या पटरानी यनने की योग्यना भूत में नहा है। सत्र ने सुभद्रा को पाट पर बैठा, उसका अभिषेक किया और बन्ना ने उसे पटरानी-पद प्रवान करके अपनी सब पत्नियों में बजी बनाया।

अपनी आठो पितयो सिहत धन्ना, राजगृह में आनल्द-पूर्वक रहने लगा। उसने, प्रवान-पद का कार्य सम्हाल कर राजकार्य की सब व्यवस्था ठीक कर दी। राजा श्रेणिक आदि सब लोगो को बहुत प्रसन्तता हुई।



पश्चात्ताप भी तभी हो सकता है, जब वह बुरा काम माना जावे । बिल्फ किसी बुरे काम को अच्छा मानने पर तो उस बुरे काम का पुनः पुनः आचरण किया जाता है। अज्ञान से होने वाले इस तरह के व्यवहार से ही दु. ख होता है। जब अज्ञान मिट जाता है, और बुरे काम को बुरा और अच्छे काम को अच्छा मानने रूप ज्ञान हो जाता है तब दु ख नहीं रहता। फिर जितने — जितने अश में अज्ञान मिटकर ज्ञान होता जाता है और अज्ञान-जितने आचरण त्याग कर ज्ञान-जित आचरण करता जाता है, उतने ही उतने अश में दु ख से निकलकर सुख प्राप्त करता जाता है, तथा जब अज्ञान निःशेष हो जाता है, तब दु ख भी निःशेष हो जाता है।

ज्ञान या अज्ञान का सम्बन्ध भी पूर्व कृत्यों से है। पूर्व के अशुभ कर्मों से ही ज्ञान पर आवरण रहता है और अज्ञान का उदय होता है। ऐसे अशुभ कर्म जैसे-जैसे दूर होते जाते हैं, ज्ञान के ऊपर का आवरण भी वैसे ही वैसे हटता जाता है और फिर स्वयं ही या किसी निमित्त से या किसी के उपदेश से वास्त-विकता को समझ जाता है।

धन्ना के तीनो भाइयो मे ऋज्ञान था, इसी कारण वे धन्ना की अच्छाई को भी बुराई सानते थे, और अपनी बुराई को भी अच्छाई समझते थे, तथा फिर-फिर बुराई करते थे। भव-स्थिति पकने पर जब उनका अज्ञान मिटा और वे वास्तविकता को समझ गये, तब उनका कैसा परिवर्तन हुआ, उनने वे दुष्कृत्य के छिए कैसा पश्चात्ताप किया, तथा अपने पाप

नष्ट करने लिए कैसा प्रायश्चित्त लिया, यह वात इस प्रह-रण से ज्ञात होगी।

धन्ता अपने माता-पिता और माई-मीजाइयां को धनपुर
में ही एख आया था। वह अपना छोटा—मा राज्य भी उन्हों
छोगों को सौंप आया था, तथा वहा उपाजिन मन्पनि मा
स्वामी भी उन्हें ही बना आया था। उनके भाई कुठ सन्य
तक तो अच्छी तरह रहे, लेकिन किर अनक प्रकार के उत्पान
तथा प्रजा पर अत्याचार करने छगे। उनके शामन से धनपुर
की प्रजा बहुत ही दु खी हो गई। धनसार मेठ अपने नीना
छडकों को समय-समय पर बहुत समझाया करता, लेकिन
वे उद्देख स्वभाव वाले तीनों भाई पिता की शिक्षा की उपद्रा
करके उस पर ध्यान न देते। बन्ना भी चळने समय ध्रानं
भाइयों को बहुत कुछ समझा गया था, लेकिन उन तीना ने
धन्ना का वह समझाना भी विरमृत कर दिया।

तीनों भाइयों के ज्ञासन से दुःसी हो कर धनपुर की प्रजा राजा शतानिक के पास पुकार ले गई। राजा शनानिक ने धन्ना के सम्बन्ध को हिट मं रायकर पढ़ले तो धन्ना के तीनों भाइयों को प्रजा पर ऋत्याचार न करने के लिए साय-धान किया, लेकिन सावधान करने पर भी जब वे तीनों भाई नहीं माने, तब उसने यह आज्ञा दी कि तुम तीनों भाई गेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। यह आज्ञा देने के साथ ही राजा शतानिक ने धनसार और स्त्रियों के लिए यह छूट रागी कि उनके लिए मेरे राज्य से बाहर जाना आवश्यक नहीं है।

धन्ना के तीनो भाई अपनी-अपनी पत्नी को साथ लेकर कौशाम्बी के राज्य से बाहर निकले। धनपुर में केवल धनसार ही श्रपनी पत्नी-सहित रह गया। कौशाम्बी के राज्य से बाहर निकल कर, धन्ना के तीनों भाइयो ने कुछ माल खरीदा और बनजारों की तरह बेंछो पर माछ छादकर वे राज-गृह की ऋोर चले। बेलो पर लदा हुआ किराणा वेच-वेच कर खाते हुए तीनो आई—पत्नियो सहित-राजगृह के समीप पहुँचे। उबर बन्ना घोडे पर वठ कर राजगृह नगर से वाहर वन से वायु सेवनार्थ उसी छोर छाया हुँ आ था। लदे हुए बैलों के साथ अपने भाई-भौजाइयों को देखकर उसने पहचान लिया, कि ये तो मेरे भाई ऋौर भौजाडया हैं। यद्यपि भाइयो के कारण धन्ना को एक बार नहीं, किन्तु अनेक बार कष्ट उठाने पड़े थे श्रीर भविष्य में ऐमा न होगा इसके लिए विश्वास करने का कोई कारण नथा, फिर भी धन्ना ने उनके कृत्यो का कोई विचार न किया । वह नीति के इस कथन का पालन करता था कि-

दाक्षिण्य स्वजने दया परजने शाह्य सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जनेष्वार्जवम् । शौर्य शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूर्तता ये चैवं पुरुषा कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थिति ॥

अर्थात्—स्वजनों के प्रति उदारता, परजनों के प्रति दया के प्रति शठता, सन्जनों से प्रीति, राजाओं के प्रति नीति विद्वानों से तम्रता, शत्रुष्ट्रों के प्रति वीरता, अपने से वड़ों के प्रति क्षमा श्रीर स्त्रियों के प्रति धूर्तता यानी चतुराई का व्यवहार करने वाले कला-कुशल लोगों से ही लोक-मर्यादा या लोक- श्यित है।

धन्ना, ऐसा ही कला कुशल था, इसलिए वह न्नपने भाइयों से मिला ! धन्ना के मिलने से उसके भाइया एवं उस ही भी जाइयों को बहुत प्रसन्नता हुई । धन्ना, उन सब को चुपचाप अपने यहां लिवा लाया । उसने वेलों पर लदा हुन्ना किराणा अपने यहां उतरवा कर वेलों के लिए खाने - पीने की व्यवस्था करा दी, श्रीर भाइयों भौ जाइयों को भी प्रेमपूर्वक श्रपने यहां रखा । यना की पित्नया श्रपनी जेठानियों से मिलीं । उनने जेठानियों का श्रच्छी तरह सत्कार किया । जेठानियों को भी घन्ना की पित्नयों से मिलकर प्रसन्नता हुई ।

श्रपने भाई-भौजाइयों को श्रमरहित करने के पश्चात् धन्ना ने उनसे पूछा, कि-श्राप छोगों को धनपुर क्यो त्यागना पड़ा, तथा माता-पिता कहां हैं १ धन्ना के इस प्रश्न का उत्तर उसके भाइयों में से किसी ने भी नहीं दिया । वे छोग तो केवछ अपनी धांखों से श्रांसू हीं गिराते रहे, लेकिन उनकी स्त्रियों ने अपने पुरुषों द्वारा किया गया प्रजा पर श्रत्याचार एवं उसके परिणाम स्वरूप राजा शतानिक द्वारा निर्वासन दएड दिये जाने की सब कथा कह सुनाई। साथ ही यह भी बताया, कि—श्रापके माता-पिता धनपुर में ही हैं। उन्हें वहां 'की प्रजा ने अपने माता-पिता की तरह मानकर रखा है। राजा श्रातानिक ने भी उनसे वहीं रहने का अनुरोध किया, परिणामतः उन्हें वहीं रुकना पड़ा। राजा और प्रजा की ओर से हम तीनों को वही रहने के लिए कहा गया था, परन्तु पित को छोड़ कर हम वहां कैसे रह सकती थीं। हमारे भाग्य में यदि किसी एक स्थान पर रहना और शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करना होता, तो आपके भाइयों में दुर्मित क्यों होती। हमारा जीवन इधर उधर भटकने में ही बीता है। आप जसे सब तरह से सुयोग्य देवर के मिलने पर भी हमारा जीवन इश्रान्तिमय ही रहा।

यह कह कर धन्ना की भौजाइया भी आखों से आसू गिराने लगीं। धन्ना ने अपने भाइयों और अपनी भौजाइयों को सान्त्वना दी। धन्ना के तीनों भाई-भौजाई धन्ना के यहां आनन्द से रहने लगे। कुछ दिनों के पश्चात् धन्ना ने विचार किया, कि माता-पिता वहा अकेले हैं और हम चारों भाई यहा हैं। वृद्धावस्था में उनके पास कोई भी नहीं है। इसलिए भाइयों तथा भौजाइयों को उन्हीं के पास भेज देना ठीक है।

इस प्रकार विचार कर उसने अपने भाइयो से कहा, कि वृद्ध माता-पिता धनपुर में रहे और अपन सब यहां रहें, यह ठीक नहीं। इसलिए आप लोग धनपुर जाकर वही माता-पिता के पास रहे। मैं राजा के नाम पत्र देता हूं। राजा शता-निक आप लोगों के पूर्व अपराध क्षमा कर देगा, और आप लोगों को जो अनुभव हुआ है, वह उसके कारण भविष्य में आप

छोग प्रजा के साथ सद्व्यवहार करेंगे, ऐसी मुक्ते आशा है। इस-छिए आप छोगों का वहीं जाना अच्छा है, मैं यहां राजकार्य का भार वहन कर रहा हूं। राजा श्रेणिक मुक्ते जाने भी न देंगे, और यहा का कार्यभार आप छोग सम्हाल भी न सकेंगे।

इस प्रकार समझा-बुझाकर तथा कुछ सपत्ति देकर धन्ना ने श्रपने भाइयो श्रीर श्रपनी भौजाइयों को धनपुर के छिए बिदा किया । यन्ना के भाई भौजाई धनपुर के छिए चले, परन्तु मार्ग में उन्हें भोरों ने लूट छिया। उनके पास कुछ भी न रहने दिया । तीनों दम्पति कष्ट से पड गये। यह दशा देख कर धन्ना की भौजाइयों ने धन्ना के तीनों भाइयों से कहा, कि श्राप छोगों पर बार-बार विपत्ति श्राने का कारण यही है कि श्राप छोगों के हृदय में महान् उपकारी देवरजी के प्रति दुर्भाव भरा हुश्रा है। श्राप छोगो में देवरजी के प्रति जब तक दुर्भाव रहेगा, तब तक शांति नहीं मिछ सकती। श्रब तो बहुत कष्ट सह चुके हो, इसछिए श्रब हृदय की पाप-भावना निकाल कर देवरजी के पास शान्ति से रहो। दूसरे झझटों में मत पडो।

स्त्रियों की बात सुनकर तीनों भाइयों को श्रपने दुष्कृत्यों के कारण बहुत ग्लानि हुई । उनने स्त्रियों से कहा कि तुम लोगों का कथन ठीक तो है, परन्तु श्रब धन्ना के पास जाकर उसे श्रपना दुर्भागी मुख कैसे बतावें। हम श्रव तक कैसे-कैसे दुष्कृत्य कर चुके हैं श्रीर धन्ना ने हम पर कैंसा-कैंसा उपकार किया है ! वस्तुत. हमारी दुर्भावना ने ही हमें बार बार कष्ट में डाला है, जिसके लिए श्राज पश्चात्ताप भी हो रहा है, फिर

भी हमें यह विचार होता है कि हम छोग अब फिर बन्ना के सामने कैसे जावें। इस कथन के उत्तर में धन्ता की मौजाइयों ने कहा - कि जिस तरह अब तक आप लोग कष्टमुक्त होने के लिए देवरजी का आश्रय लेने रहे है उसी तरह इस वार भी उन्हों का आश्रय छी जिए। बलिक पहले के आश्रय लेते में श्रीर इस बार के श्राश्रय तेने में इस कारण वहुन अन्तर है कि पहले आपको अपने अपने दुष्कृत्यां के छिए पश्चात्तान नहीं या, बल्कि देवरजी के प्रति द्वेपबुद्धि थी, लेकिन अब आपकी परचाताप भी हो रहा है, तथा देवरजी के प्रति द्वप-बुद्धि भी नहीं है। इसिछए देवरजी के पास जाने में पहले की अपेक्षा इस बार अधिक अच्छाई है। यदि भविष्य मे देवरजी के प्रति श्रापके हृद्य में ईर्षा-द्वेष न हुआ तो आपको कव्ट में भी न पड़ना पड़ेगा । अपने पास चोरो ने कुछ रहने भी नहीं दिया है, इसिंछए अपने को धनपुर पहुँचना भी कठिन है मार्ग में ही पेट भरने के लिए इधर उधर भागना होगा। इससे यही श्राच्छा है कि अपन सब देवरजी के पास ही चलें, और भविष्य में उन्हीं के पास रह कर उनकी आज्ञानुसार कार्य करें।

पित्नयों सिहत तीनो भाई जैसे-तैसे राजगृह आये। सब लोग घर के पिछले द्वार से धन्ना के घर में गये। भाई भौजाइयों को देख कर धन्ना को आश्चर्य हुआ। उनकी दीन दशा से धन्ना समझ गया, कि इन लोगों को मार्ग में किसी सकट का सामना करना पड़ा है। उसने अपने भाइयों से वापस लौटने और दुर्दशा का कारण पूछा। धन्ना के दों भाई पहले तो आसू बहाते रहे, परन्तु धन्ना द्वारा धर्य

मिलने पर उनने चोरों द्वारा लूटे जाने की बात धन्ना से कही। साय ही यह भी कहा कि हमको वार-वार हमारी दुर्भावना ने ही कष्ट में डाला है। तुम जैसा भाई ससार में किसी को शायद ही मिला होगा। जो एक बार नहीं, किन्तु अने क बार हमारे अपकारों पर ध्यान न देकर हम पर उपकार ही करे, ऐसा भाई तुम्हारे सिवा कौन होगा। लेकिन हम ऐसे दुष्ट-स्वभाव वाले हैं कि-तुम्हारे द्वारा किये गये उपकारा को विसमृत करके तुम्हारा अपकार ही करते रहे। तुम में सदा दूपण ही देखते रहे, तुम्हारे अच्छे कार्य को भी बुरा बताते रहे और तुम्हारी सरलता तथा सहृदयता को भी कपट का ही रूप देते रहे। हमारी इस मनोवृत्ति के कारण हम लोगों को भी यार बार कच्ट भोगना पड़ा, हमारे साथ-साथ वृद्ध माता-पिता को भी सकट सहने पड़े, और हमारे उपकार करने, हम पर दया करने के कारण तुम्हें भी कष्ट सहने पड़े। इम अपने दुर्गुण कहा तक कहें । हम जैसा पापी और छतदन दूसरा कोई न होगा। यद्यपि माता-पिता और तुम्हारी भोजाइयों से हमें मदा अच्छी सम्मति ही मिला करती थी. लेकिन हमारी दुर्दु द्वि उन श्रच्छी सम्मतियों को बुरे रूप से ही प्रहण करती नहीं। इसका परिणाम भी हमें ही भोगना पड़ा। अब हम तुम्हारी अरण ने हैं। तुम जैसा डचित समझो, बैमा व्यवहार हमारे साथ हरो परन्तु अब इम लोगों को अपनी ही जरण में स्थान दें। विलग मत करो।

भाइयो का हृद्य - परिवर्तन रेग्यका धन्ना धहुत ही स्थानन्दित हुस्था, स्थार टनका पत्थानाय मुनदर, उसका हृद्य भ्रात-प्रेम एव करुणा से द्रवित हो उठा। उसने अपने भाइयों के पैरों मे पड़ कर कहा कि-श्रब आप लोग किसी भी तरह का दुःख मत की जिये। आपके पश्चात्ताप ने आपका सब पाप नष्ट कर दिया। आप जिन कार्यों के लिए पश्चात्ताप करते हैं, वे सब कार्य मेरे लिए तो अच्छे ही रहे। उन्हीं के कारण में पुरपैठान से निकल कर उन्नति कर सका। इसलिए मैं तो आपका उपकार ही मानता हूं। आप लोग विषाद त्याग कर आनन्द से रहिये।

अपनी-अपनी पित्नयों सिहत धन्ना के तीनों भाई धन्ना के यहा आनन्द से रहने लगे। अब उनके हृदय में धन्ना के प्रति कलुषित भावना नथी, किन्तु उनको पूर्व कृत्यों के लिये पश्चात्ताप था। कुछ दिनों के पश्चात् धन्ना ने अपने माता-पिता को भी राजगृह बुला लिया। धन्ना के माता-पिता को यह देख कर बहुत ही प्रमन्नता हुई कि धन्ना के तीनो भाई अब धन्ना के प्रति द्वेष नहीं रखते, किन्तु स्नेह रखते हैं।

धन्ना के तीनो भाई श्रव सरलतापूर्वक रहते थे। वे किसी भी झझट में न पडते, किन्तु श्रपना अधिकाश समय धर्म-कार्य में व्यतीत करते। इसी तरह उन तीनो की पत्निया तथा धन-सार और वनसार की पत्नी भी श्रपना समय धर्म-व्यान में ही लगाती।

वार्मिक क्षेत्र होने के कारण राजगृह में मुनि महात्मा श्राया ही करते थे। तदनुसार एक बार कोई मुनि श्राये। श्रपने ममस्त परिवार - महित धनमार ने उन मुनि से बर्मीपदेश मुना। पश्चात् उस नेउन ज्ञान-सन्पत्र द्विन से इहा कि महाराज, इन मेरे चारो छड़कों के गुण, रुचि और स्वभाव में परस्पर केसा अन्तर है, यह बान आप अपने ज्ञान से ज्ञानने ही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इन चारों ने से तीन बड़े छहकों की अपेक्षा इस छोटे पुत्र धन्ना ने उत्हृष्ट गुज, उद्गारता, सहनजीछता और सम्पन्नता क्यों है ? आप इसके प्रवे-भव के कार्य पर से यह बनाने की इना की जिये।

धतसार के इस प्रश्न के उत्तर में के दुरित कहते हुंगे, कि तुन्हारे ये चारा पुत्र पूर्व नव ने भी भाई-माई ही थे। ये वारों धन सम्पन्न थे तथा महिनांछन ही रहते थे। वेसे तो चारों भाई सुरुख करने वाले ये, परन्तु तीन भाइयों की श्रोशा बीये भाई इस तुन्हारे छोटे पुत्र ने उदारता छोर धार्मिक भावना अधिक यो । एक बार तीन माई घर ते वाहर गये हुए थे, घर पर चौया माई ही या जो उनार प्रकृति का था। उसी सनय एक हुनि भिज्ञा के छिए इनके बर अपि। जो भाई घर पर या, इसने भक्ति-भान एवं हर्ष गुत्रे के हिन श्राहार पानी द्या द्वान दिया । श्राहर पानी तेकर द्वीन घर ले निक्रले, इतने ही में ने तीनों साई भी आ गये, जो बर से नहर गये हुए थे। नुनि को अपने वर ने आहार पार्ती है जांडे हैंब कर तीतो नाई हुछ राष्ट्र हुए। उत्तेन चीघे भाई ते कहा कि हत धर्मितिको धर्मटागिया को भोजन - मार्ग क्यों दिया । ऐते के तम क्या धर्मटागिया को भोजन - मार्ग क्यों दिया । ऐते के तम क्या धूमते रहते हैं जो कमाकर खान के बहुते बने के स्वयं सात माग कर ---्राध्य ह जा कमाकर खान के बहुत बन कर होते. भाग कर खाते हैं। इस तरह इन तीन साहित के दर्व नहीं निम महो दिया, किन्तु हिये गये दात का अरुते दिन इस्ते हे इस्ते

ष्रसका श्रौर विरोध किया। उन तीनों भाइयो ने दूसरे बहुत से सुक्रत किये थे, इसमे वे उस भव को त्याग कर तुम्हारे यहा लाला, वाला, काला नाम के तीन बड़े पुत्र हुए, परन्तु मुनि को दिया गया दान श्रनुचित बताने एव उस दान का विगेध करने के कारण इन लोगों में उदारता, सहनज्ञीलता, बुद्धिमता तथा सम्पन्नता नहीं आई। बल्कि ये लोग जीवनभर पराश्रित रहे। इन लोगों के पास सम्पत्ति जाती भी नहीं, और जो सम्पति इनको दी जाती है वह भी इन्हे त्यागकर चली जानी है। तुम्हारे छोटे पुत्र धन्ना ने उस जन्म में उदारता रखकर मुनि को दान दिया था, इसिछए इस जन्म में भी यह उदार बुद्धि मान तथा सम्पत्तिशाली हुआ। इसके पीछे सम्पत्ति उसी प्रकार दौड़ती रही, जिस प्रकार गरीर के पीछे छाया दौडती रहती है। इमने अपने तीनों भाइयो के छिए अनेक बार सम्पत्ति त्यागी, फिर भी इसको आगे आगे सम्पत्ति मिलती ही गई। लेकिन इसके तीनों बडे भाइयों के पास से विशाल सम्पति भी एक बार नहीं, किन्तु अनेक बार चली गई। इस प्रकार तुम्हारे तीन पुत्रों से चौथे पुत्र धन्ना में जो भ्रान्तर है वह अन्तर मुनि को पूर्व-भव में हर्षपूर्वक दान देने के कारण ही है। इसको सदगुण रूपी सम्पत्ति प्राप्त होने एवं इसके भाइयों में सद्गुणों का अभाव होने का कारण पूर्व-भव का वह कारण है जो मैंने बताया है।

मुनि-द्वारा श्रपने पूर्वभव का वृत्तान्त सुन कर धन्ता के तीनो भाइयो को बहुत प्रसन्तता हुई। उनमें श्रीर धनसार में मुनि का उपदेश सुनकर संसार की ओर से विरक्तता तो पहले श्रा ही गई थी, मुनि-द्वारा वर्णित पूर्त-वृत्तान्त सुन कर वह विरक्तता और बढ़ गई। धनसार ने अपने चारों छड़कों से कहा कि श्रव तुम छोग यह घर-बार सम्हाछो, मैं सयम लेकर आत्मा का कल्याण करू गा। धनसार के मुंह से यह निकछते ही उसके तीनो बड़े पुत्र कहने छगे, कि हमने तो पहले से ही सयम लेने का विचार कर रखा है। इसिछए हम भी आपके साथ ही सयम छेंगे। हमने श्रव तक धपना जीवन क्लेश-कछह में ही ज्यतीत किया है। न तो इहछौं कि कार्य ही किया है, न पारछौं कि ही। हमारा जीवन श्रव तक ज्यर्थ रहा है। नीति हो का कथन है कि—

धर्मार्थ-काम-मोक्षाणा यस्येकोऽपि न विद्यते । स्रजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम् ॥

श्चर्थात्—िक से वर्म श्चर्थ काम श्रीर मोक्ष इन चारों में से किमी एक की भी प्राप्ति नहीं हुई, उसका जन्म उसी प्रकार निर्द्यक है जिम प्रकार वकरी के गते के स्तन निर्द्यक होते हैं।

हमने वर्म अर्थ काम और भोक्ष इन चारों में से एक को भी प्राप्त नहां किया, इस कारण अप तक का हमारा जीवन व्यर्थ गया। लेकिन अब हम अपनं शेन जीवन को व्यर्थ न जाने देगे, किन्तु धर्म और मोक्ष-प्राप्ति में लगावेगे।

धन्ना के भाइयों का कथन समाप्त होने ही धनसार की पत्नी बोली, कि ये भी सयम लेकर पति का अनुगमन कहांगी और धन्ना की तीना भौजाइयां भी ऐमा ही कहने लगीं। धन्ना

अपने भाइयों का परिवर्तन देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपने भाइयों से कहा, कि वृद्ध माता-िपता का सयम लेकर आत्मकल्याण करना उचित है, लेकिन आप लोग सयम क्यों लेते हैं। अब तक पारस्परिक विरोध से अपन शान्ति-पूर्वक एक जगह न रह सके और अब जब कि विरोध शमन हुआ है, तथा अपन चारों भाई शान्तिपूर्वक सिम्मिलत रहने लगे हैं, तब आप सयम लेकर मुक्ते फिर अकेला बनाना चाहते हैं। आप छुपा करके सयम मत लीजिये, किन्तु पिताजी के स्थान पर घर-बार सम्हाल कर मेरी रक्षा कीजिये। ऐसा करते हुए आप धर्म ध्यान करके आत्मा का कल्याण भी कर सकते है। से अब आपको वह चिन्तामिण देने के लिए भी तैय्यार हूं, जिसे आप लोग चाहते थे, फिर भी मैंने आप लोगों के स्वभाव को हिट में रख कर नहीं दी थी।

इस प्रकार वजा ने अपने भाइयों एव अपनी भौजाइयों को घर रहने के लिए बहुत समझाया, सब तरह का प्रलोभन भी दिया, परन्तु किसी ने भी घर रहना खीकार नहीं किया। अन्त में पत्नी-सिहत धनसार नथा उसके तीनों बड़े पुत्र एव उनकी तीनों बधुओं ने घर-बार त्याग कर स्यम स्वीकार किया। और आत्मा का कल्याण करने लगे। घर में केवल धन्ना ही अपनी आठो पत्नियों सिहत रह गया। लेकिन उसकी भावना भी यही बनी रहती थी कि मैं कब पिता और आइयों की तरह संयम लेकर आत्म-कल्याण करने लगूंगा। वह दिन धन्य होगा, जब मैं भी इस असार ससार से निकल जाऊंगा! इस प्रकार भावना वह किया ही करता था। इतने ही में एक ऐसी बात हो गई, जिससे धन्ना शीवतापूर्वक श्रौर श्रनायास सयम-मार्ग में प्रवृज्ञित हो गया।



## [38]

## धना मुनि

---

अर्थात्—विभूति चचल है, यौवन क्षणभगुर है, और जीवन काल के दातों में है, तो भी लोग परलोक-साधन की उपेक्षा करते हैं। अहो, मनुष्यों की यह चेष्टा विश्मयकारी है।

द्भिव ने यह बात ऐसे लोगों को लक्ष्य करके कही है, जो धन सम्पत्ति के रक्षण एवं उपभोग में ही लगे रहते हैं, या जवानों के नशे में ही मस्त है, या यह समझ बैठे हैं कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। ऐसे लोग परलोक को बिलकुल ही भूल जाते हैं। बल्कि यदि कोई महात्मा ऐसे लोगों को परलोक-साधन का उपदेश सुनाने लगते हैं, तो ऐसे लोग उस उपदेश को सुनना भी-पसन्द नहीं करते, उसके अनुसार आचरण करना तो दूर की बात रही। ऐसे लोग सम्भवत यह समझते हैं, कि 'हमारा यह धन-वैभव सदा ऐसा हीं रहेगा, और इस सदा ही इसके स्वामी रह कर इसी तरह त्रानन्द करते रहेगे। हमारी यह जवानी कभी नष्ट ही न होगी, तथा हम जवानी में भोगे जाने वाले भोग इसी तरह भोगते ही रहेंगे। हम कभी मरेंगे ही नहीं, फिर हमें इस लोक-के सुख के सिवा ऋौर किसी विषय में विचार करने की ही क्या आवश्यकता है ?' ऐसा समझने के कारण ही परलोक-साधन की स्रोर ध्यान नहीं दिया जाता। कवि ने, ऐमा समझ वैठने वालों के प्रति आश्चर्य प्रकट किया है । क्योंकि ऐसा समझना भूल ही नहीं है, किन्तु नितान्त मूर्खता है। ससार में वड़े बड़े धनिक हुए हैं, अभीर होंगे। परन्तु किसी का भी धन न तो स्थिर ही रहा है, न रहता ही है, न रहेगा ही। वन-सम्पदा का स्वभाव ही चयल है। चचलता के कारण ही लक्मी का नाम चचला है। जो चचला है, वह एक जगह कैसे ठहर सकती है। एक कवि ने तो यहा तक कह डाला है, कि-

> या स्वसद्मनि पद्मेऽपि सन्ध्याविव विजृम्भते। इन्दिरा मन्दिरेऽन्येषा कथ तिष्ठति सा चिरम्॥

अर्थात्—जो छद्मी कमल रूपी अपने घर में भी केवल सन्ध्या तक ही रहती है वह दूसरे के घर में अधिक दिनों तक कैसे ठहर सकती है ?

पौराणिकों ने कमल को लक्ष्मी का घर माना है। सन्ध्या के समय कमल श्रीहीन (बन्द) हो जाता है। उसमें से श्री (लक्ष्मी) चली जाती है इसी बात को लेकर किव कहता है, कि जब लक्ष्मी अपने स्वय के ही घर में नहीं ठहरती है, तब वह दूसरे के घर में कैसे ठहरेगी ?

इस प्रकार जिस सम्पत्ति पर गर्व करके परलोक विस्मृत किया जाता है या परलोक-सावन की उपेक्षा की जाती है, वह सम्पदा श्रास्थिर है, स्थिर नहीं है। जिस जवानी पर गर्व किया जाता है, या जिसके नशे में मस्त रहकर परलोक नहीं साधा जाता है, वह जवानी भी स्थिर नहीं रहती । वृद्धावस्था श्राने पर जवानी जाने की बात तो दूर रही, आठ चार रोज की बीमारी में ही जवानी का अन्त हो जाता है और बुढापा श्रा जाता है। इसी तरह जीवन भी सदा नहीं रहता। कोई बचपन में ही मर जाता है, कोई वृद्ध होकर मरता है, परन्तु प्रत्येक शरीरधारी के जीवन का अन्त अवश्य होता है। वह श्चन्त कब होगा, इसका भी कुछ निश्चय नहीं । धन, युवावस्था श्रौर जीवन की श्रास्थरता को सभी छोग जानते हैं। सभी छोग यह देखते हैं, कि धनवान निर्धन हो जाते हैं, जवान वृद्ध हो जाते हैं श्रीर बालक से लेकर वृद्ध तक सभी तरह के छोग मरते हैं। इन बातो को जानते हुए भी छोग परलोक-साधन की त्रोर ध्यान नहीं देते, इसी पर किव ने श्राश्चर्य प्रकट किया है।

इहलौकिक पदार्थों की ऋस्थिरता को जानते हुए भी जो लोग इहलौकिक कामों में रचे पचे रहते हैं, उनको बुद्धिहीन ही कहा जावेगा, बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। जो

बुद्धिमान हैं, वे या तो इन सब बातो को दृष्टि में रख कर खय ही सात्रधान हो जाते हैं, या किसी के उपदेश श्रयवा किसी की ओर से सूचना मिलने पर सावधान होकर परलोक-साधन में छग जाते हैं। फिर चाहे वह सूचना किसी भी रूप में क्यों न मिली हो। बुद्धिमान व्यक्ति हसी या व्यग के रूप में कही गई वात भी ऋपने छिए सूचना रूप मानकर सम्हल जाते हैं, और त्याच्य को त्याग कर उपादेय को श्रपना लेते हैं। धन्ना से सुभद्रा ने साधारण बातचीत में ही यह कहा था, कि 'स्वय सासारिक वैभव में फमे रहकर जो भोगों को त्याग रहा है उसको कायर कहना अनुचित है। वैसे देखा जावे तो सुभद्रा का यह कथन बहुत मामूळी बात थी, परन्तु धन्ना बुद्धिमान या, इसिछए वह सुभद्रा के इस कथन को सूचना रूप मानकर किस प्रकार परलोक-सावन के लिए तय्यार हो गया, किस प्रकार उसने अपनी आठ पतियों धन-भएडार और सम्मान-प्रतिष्ठा से समता उतार दी, तथा किस प्रकार संयम में परुजित होकर आत्म-कल्याण करने लगा आदि बातें इस प्रकरण से ज्ञात होगी।

धनना की पत्नी सुभद्रा का भाई शालिभद्र बहुत ही धनवान था। महाराजा श्रेणिक भी उसके यहा की अपार द्रव्यराशि को देखकर चिकत रह गया था। राजा श्रेणिक जब शालिभद्र के घर गया था, उस समय शालिभद्र को अपनी माता के आप्रह से राजा श्रेणिक को अभिवादन करने के लिए महल से नीचे उत्तरना पड़ा था। यद्यपि माता की आज्ञा मानकर शालिभद्र ने महल से नीचे उत्तर राजा श्रेणिक का

श्रमिवादन तो किया, लेकिन उसके लिए राजा श्रेणिक को श्रपना स्वामी मानकर उसका श्रमिवादन करना श्रमहा हुश्रा श्रीर इस विषय का श्रिष्क विचार करने पर उसे संसार से ही घुणा हो गई। इतने में ही राजगृह नगर के बाहर उद्यान में भगवान महावीर का पधारना हुश्रा। भगवान पधारे हैं, यह जानकर शालिभद्र भी भगवान को वन्दन करने के लिए गया। वहां भगवान महावीर का उपदेश सुनकर शालि-भद्र को ससार से विरक्ति हो गई। परिणामतः वह संयम लेने के लिये श्रपनी बत्तीस स्त्रियों को त्याग कर एक दम निकलना चाहा, किन्तु माना की युक्तियों से वह प्रतिदिन एक-एक को समझा कर त्यागने लगा।

'मेरे भाई जालिभद्र को संसार से वैराग्य हो गया है और वह मेरी बत्तीस भौजाइयों में से नित्य प्रति एक-एक को समझा कर त्यागता जा रहा है" यह समाचार सुभद्रा ने भी सुना। यह समाचार सुनकर सुभद्रा को बहुत ही दु ख हुआ। जिस मेरे भाई ने जीवन भर आनन्द ही आनन्द भोगा है, जो बहुत कोमल शरीर वाला है और जिसे यह भी मालूम नहीं है कि दु ख कैसा होता है, वह मेरा भाई सयम में होने वाले कष्ट किम तरह सहेगा, भिक्षा किस तरह लेगा, आदि विचारों ने सुभद्रा के हृदय में उथल-पुथल मचा दी। वह ऐसे दु ख में थी, इतने ही में धन्ना स्नान करने के लिये आया। अपने पित धन्ना को सुभद्रा अपने हाथ से ही स्नान कराया करती थी। वन्ना को स्नान करने के लिए आया देखकर सुभद्रा क्षण-भर के लिए अपने हृदय का दु:ख दवा कर—वन्ना को स्नान कराने गई।

मुभद्रा धन्ना को स्नान कराने छगी, परन्तु उसके हृद्य में वन्धु वियोग का दुख उथल-पुथल मचा रहा था। सहसा उसको यह विचार हुआ, कि मेरा भाई जब सयम ले लेगा, तब मेरी भौजाइयों को कैसा भयकर दुख होगा! मेरी भौजाइयों को कभी एक दिन के लिए भी पित वियोग का दुःख नहीं सहना पड़ा है। वे मेरे भाई के आसपास उसी तरह बनी रही हैं जिस तरह जीभ के आसपास दात बने रहते हैं। ऐसी दशा में सहसा उन पर पित-वियोग का जो दुःख आ पड़ेगा उसे सहकर वे किस तरह जीवित रहेंगी। जिस तरह मुक्ते ये पित प्रिय हैं, उसी तरह उन्हें मेरा भाई भी प्रिय है।

इस प्रकार विचारती हुई सुभद्रा के हृदय का धर्य बूट गया। दु ख के कारण उसकी आखो से गरम-गरम आसू निकल पड़े। उस समय सुभद्रा, धन्ना का शरीर मलती हुई उसे जीतल जल से स्नान करा रही थी, इसलिए उसकी आखों से निकले हुए गरम आसू धन्ना के शरीर पर ही पड़े। अपन शरीर पर गरम गरम वूँदें गिरीं, यह जानने के लिए इधर-उधर देखते हुए बन्ना ने सुभद्रा के मुँह की ओर देखा, तो उसे सुभद्रा की आखों में आसू देख पड़े। अपनी प्रिय पतिव्रता पत्नी की आखों से आसू गिरते देखकर धन्ना को आश्चर्य हुआ। वह इस निश्चय न कर सका कि आज सुभद्रा की आखों से आसू क्यों गिर रहे हैं।

धन्ना ने सुभद्रा से कहा, कि—प्यारी सुभद्रा, प्राज तुम्हें ऐसा क्या दुःख है जो तुम आसू वहा रही हो ? मैंन दु:ख के समय भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे, किर आज तुम्हारी आखों में आंसू क्यों ? आज तुम्हें ऐसा क्या दु:ख है ? जहां तक मैं समझता हूं तुम सब तरह सुखी हो। तुम पितृगृह की ओर से भी सुखी हो, और मेरी ओर से भी। तुम धितक-शिरोमणि शालिभद्र की अकेली तथा लाडली बहन हो और मेरी पत्नी हो। यद्यपि तुम्हारी सात सीतें हैं, परन्तु उन्होंने तुम्हें अपनी स्वामिनी मान रखा है, तथा वे स्वेछापूर्वक तुम्हारी दासिया बनी हुई हैं। फिर समझ में नहीं आता, कि तुम्हें किस दु:ख ने आ घेरा है, जिससे तुम आंसू बहा रही हो। यदि अनुचित न हो तो तुम अपना दु:ख सुके अभी सुनाओ।

धन्ना का कथन सुनकर सुभद्रा का हृदय दु: ख से और भी उमड़ पडा। अपने दु: ब का आवेग रोककर उसने करण स्वर में कहा, कि—नाथ, मेरा भाई शालिभद्र संसार से विरक्त हो रहा है। वह सयम लेने की तैयारी कर रहा है, तथा इसके लिए मेरी एक एक भौजाई को एक एक दिन में समझाता और त्यागता जा रहा है। जब वह मेरी बत्तीसों भौजाइयों को समझा चुकेगा, तब घर त्यागकर सयम ले लेगा। मेरा एक भाई, जिसने कभी कब्ट का नाम भी नहीं सुना है सयम लेगा और इस प्रकार में पितृगृह की ओर से सुख-रहित हो जाऊंगी। मुफे भाई की ओर का जो सुख प्राप्त था वह नब्ट हो जावेगा, तथा मेरा भाई सयम में होने वाले कब्ट किस प्रकार सहेगा आदि विचारों से ही मुफे दु: ख है और मेरी आखों से आंसू निकल पडे।

सुभद्रा कथन समाप्त होने पर धन्ना, न्यङ्गात्मक रीति से हॅस पड़ा। उसने सुभद्रा के कथन का उपहास करते हुए उससे कहा, कि तुम्हारे भाई शालिभद्र वीर नहीं, किन्तु कायर हैं। यदि वह कायर न होता, तो अपनी एक एक पत्नी को यदि वह कायर न होता, तो अपनी एक एक पत्नी को समझाने में एक एक दिन क्यों लगाता। ससार में वैराग्य होने के पश्चात् ित्रयों को समझाने के बहाने बत्तीस दिन रुक्तने की क्या आवश्यकता थी। क्या बत्तीसो पित्नयों को एक ही दिन में क्या आवश्यकता थी। क्या बत्तीसो पित्नयों को एक ही दिन में अग्रेर कुछ ही समय में नहीं समझाया जा सकता ? वैराग्य होते ही जो ससार न्यवहारों से अलग नहीं होगया, वह वीर नहीं, होते ही जो ससार न्यवहारों से अलग नहीं होगया, वह वीर नहीं, करेगा, श्रीर क्या सयम का पालन करेगा! ऐसे कायरों के लिए करेगा, श्रीर क्या सयम का पालन करेगा! ऐसे कायरों के लिए दु ख करना भी न्यर्थ हैं।

सुभद्रा को यह आशा थी, कि मेरे पित मेरे भाई को किसी प्रकार समझाकर समार व्यवहार में रोके रहने और इस प्रकार मुमे दु ख-मुक्त करने का प्रयत्न करंगे। लेकिन उसको अपने पित की ओर से ऐमी बात सुनने को मिली, उसको अपने पित की ओर से ऐमी बात सुनने को मिली, जो आशा के विरुद्ध होने के साथ ही भाई का अपमान करने जो भी थी। सुभद्रा को पित के मुख से यह सुन कर बहुत बाली भी थी। सुभद्रा को पित के मुख से यह सुन कर बहुत ही दुःख हुआ, कि तुम्हारा भाई कायर है। यह बात सुभद्रा ही दुःख हुआ, कि तुम्हारा भाई कायर है। यह बात सुभद्रा के छदय को छेद गई। उसने घन्ना से कहा कि—नाथ। आप मेरे भाई को कायर कैसे कह रहे हैं। क्या मेरा भाई कायर मेरे भाई को कायर कैसे कह रहे हैं। क्या मेरा भाई कायर है श्वास कियों एव स्वर्ग सी सम्पदा त्यागना क्या काय- है श्वाप कहते हैं कि बत्तीम कियों को समझाने छे रता है श्वाप कहते हैं कि बत्तीम कियों को समझाने छे रता है श्वाप कहते हैं कि बत्तीम कियों को समझाने छे रता है श्वाप कहते हैं कि बत्तीम कियों है लेकिन

इस समय में ऐसी सम्पदा और बत्तीस स्त्रियां त्यागकर सयम लेने की तैयारी करने वाला, मेरे भाई के सिवा दूसरा कौन है ! इस तरह की भोग-सामग्री वर्तमान में किसने त्यागी है ! ऐसा त्याग सरल नहीं है । अपन तो सांसारिक भोगों में ही पड़े रहे और जो त्यागता है उसको कायर कह कर उसकी निन्दा करें, यह उचित तो नहीं है। भोगियों को उन लोगों की निन्दा न करनी चाहिए, जो भोगों को त्याग चुके हैं अथवा धीरे-धीरे भी—त्याग रहे हैं।

सुभद्रा के इस कथन ने धन्ना को एक दम से जागृत कर दिया। वह सुभद्रा का कथन सुनता जाता था, श्रीर अपने हृदय में यह सोचता जाता था कि वास्तव में सुभद्रा का कथन ठीक है। मैं स्वय तो विषय-भोग में पड़ा रहूँ, श्रीर जो एक दम से नहीं परन्तु धीरे-धीरे भी भोगों को त्याग रहा है उसको कायर बताऊं, यह श्रनुचित ही है। शालिभद्र कायर तभी हो सकता है, जब मैं एक दम से भोगों को त्याग दूं, श्रीर यदि मैं ऐसा न कर सकू तो फिर मुफे यह स्वीकार करना चाहिए कि शालिभद्र कायर नहीं, किन्तु वीर है तथा मैं कायर हूं। मुझको सुभद्रा के कथन से छुग न मानना चाहिए कि सुभद्रा के कथन को सदुपदेश रूप मान ससार-व्यवहार से निकल कर सयम स्वीकार करना चाहिए श्रीर सुभद्रा को यह बता देना चाहिए कि वीरता ऐमी होती है।

इस प्रकार विचार कर धन्ना ने सुभद्रा से कहा, कि दें। तुमने मुमें जो उपदेश दिया है उसके छिए मैं तुम्हारा वहुत आभारी हूँ। संसार में ऐसी स्त्रिया कम ही निकलेंगी, जो अपने पित को ऐसा उपनेश दें। अधिकाश स्त्रिया अपने पित को सांसारिक विषय भोगों में फसायें रखने का ही प्रयत्न करती हैं, भोगों से निकालने वाली तो कोई तुमसी विरती ही होती है। यद्यपि तुमने जो कुछ कहा है वह अपने भाई का पक्ष समर्थन करने के लिए ही। परन्तु में तुन्हारे कथन को अपने लिए चुनौती मानता हूँ और यह निश्चय करता हूँ कि में सयम लूंगा। मेरा और तुन्हारा अब तक वास्पत्य—सम्बन्ध रहा है। सर्वविरति संयम की अपेक्षा यह सम्बन्ध दूपित है, इसलिए आज में इस सम्बन्ध को तोडता हूँ। अब सं तुम मेरे लिए मेरी माता या बहन के समान हो। तुम मेरे शरीर पर से हाथ हटाओं! अब में इस नाशवान शरीर को निर्मल बनाने के बदले अविनाशी आत्मा को सयम रूपी जल से स्नान कराकर निर्मल बनाऊंगा।

जिस प्रकार सोता हुआ सिंह वाण लगने से जागृत हो जाता है और आलस्य त्याग कर वाण मारने वाले की चुनौती स्वी कार कर लेता है, उसी प्रकार धन्ना भी सुभद्रा के वचनों से जागृत हो उठा, तथा सथम लेने के लिए तयार हो गया। उसने सोचा कि मेरी प्रयान—पत्नी ने सुभे अपत्यक्ष रूप ने सथम लेने की स्वीकृति दे दी है, इसलिए अब सुने और किसी से स्वीकृति लेने की भी आवश्यकता नहीं रही है। इस प्रकार सोचकर धन्ना अपने शरीर पर मं सुभद्रा का हाथ हटा-कर उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। बन्ना का कथन सुनकर तथा उसे जाते देखकर, सुभद्रा हकी-वकी हो गई।

वह दौड़कर के सामने आ उसके पैरों पर गिर पड़ी, तथा हाथ जोड़कर कहने लगी, कि नाथ, त्र्याप कहा जा रहे हैं १ बात हो बात में स्नाप क्या करने के लिए तैयार हुए हैं ? मैने जो कुछ कहा वह अपने भाई का पक्ष लेकर ही, न कि इस उद्देश्य से कि आप हम लोगों को छोड़कर संयम ले लें। हो सकता है कि मैंने बन्धु-वियोग के दुख में कोई अनुचित बात कह डाली हो, इसलिए अपने कथन के विषय में मुक्ते पञ्चात्ताप है और मै आपसे बार-बार क्षमा मांगती हूं। आप मेरा अपराध क्षमा करिये। आप पुरुष है। आपको स्त्रियों की बात पर इस तरह ध्यान देना उचित नहीं है। यदि आप भी स्त्रियों का व्यपराध क्षमा न करेंगे, स्त्रियों के प्रति उदारता न रखेंगे तो फिर पुरुष लोग किसका आदर्श सामने रखकर स्त्रियों का अपराध क्षमा करेंगे ? मैं भाई के विरक्त होने से पहले ही दु खी हूँ। मैं सोचती थी कि आप मेरे भाई को समझा कर मेरा दुःख मिटावेंगे, लेकिन त्र्याप तो मुफे स्रौर दुःख में डाल रहे हैं। जब कोई यह सुनेगा कि सुभद्रा की बातों के कारण उसके पति गृह-संसार त्याग कर सयम ले रहे हैं, तब वह मुफे भी क्या कहेगा और आपको भी क्या कहेगा ? यदि अपराध किया है तो मैंने, मेरी सात बहनों ने कोई अपराध नहीं किया है। फिर आप उन्हें कैसे त्याग सकते हैं ? यदि मैं अपराधिन हूं तो मुक्ते त्याग दीजिये। मैं वह सब दग्ड सहने को तैयार हूं जो आप मुक्ते देंगे, लेकिन मेरे अपराध के कारण मेरी सात बहनों को दएड मत दीजिये। मेरे श्रौर मेरी सात बहनों के जीवन आप ही हैं। आपके क्षिवा हमारा कौन है ? यदि श्राप भी हमें न कुछ श्रपराध के

कारण त्याग जावेंगे, तो फिर हमारे लिए किसका सहारा वन्ना मुनि होगा ? इसिंहिंगे में प्रार्थना करती हूं, कि आप मेरा अपराध क्षमा कर ही जिये स्त्रीर गृह-त्याग का विचार छोड़ दी जिये। यह प्रार्थता करने के साथ ही में यह भी तिवेदन कर हेती हू कि हम सब आपको किसी भी तरह न जाने देंगी। स्त्रियों का वल नम्रता एव अनुनय-विनय करना है। हम आपको रोकने में प्रपता यह सारा बल लगा देंगी, लेकिन आपको कदापि न जाने हंती।

मुभर्रा का कथन मुनकर धन्ना समझ गया, कि सुभर्रा मरे से प्रेम होने के कारण ही मुक्त रोकना चाहती है स्त्रीर साथ ही यह ऐसा भी सोचती है कि ये भेरी बातों पर से स्यम ले रहे हैं, इसिलिए सब लोग मेरी निन्दा करेंगे। यह समझकर धन्ना ने सुभद्रा से कहा, कि—वहन सुभद्रा, तुम यह क्या कह रही हो। तुमने मुक्ते अभी ही अपने वीरतापूर्ण शहरों द्वारा इस ससार-जाल से निकाला है और अब फिर उसी में फमाने का प्रयस्त करती हो! तुम्हारे वचनो से ही मेरी आत्मा जागृत हुई है और में सयम लेने को तैयार हुआ हैं, लेकिन इमका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुम से हठ कर स्था ले रहा हूं। तुमने मेरा उपकार किया है, अपकार नहीं किया है। वास्तत्र में तुम मेरी गुरु बनी हो। तुमने मेरे भागा को घार दु:समय ससार से निकालकर कल्याण-मार्ग पर आरुड किया है। थोड़ी देर के लिए अपनी स्वार्थ-भावना प्रतग करके तुम्हीं विचार करो, कि मेरा हित ससार त्याग पर सयम लोन में है, या विषय-भोगों में फसे रहने पर आत्मा

का कल्याण हो सकता है ? यदि नहीं, तो फिर मेरा संयम लेना क्या अनुचित है ? रही यह बात कि तुम लोगों को मेरे चले जाने से दुःख होगा, लेकिन विचार करो कि वह दुःख क्यो होगा! इसलिए न कि मेरे चले जाने से तुम्हारे विषय-भोग छूट जावेंगे ? इस तरह तुम ऋपने स्वार्थ के लिए ही मुक्ते रोकती हो, लेकिन यह स्वार्थ यदि प्रसन्नता से न छोडोगी, तो कभी विवश होकर तो छोड़ना ही पडेगा, और उस दशा में मेरे आत्मा का वह कल्याण न होगा, जो प्रसन्नता से विषय-भोग त्यागने पर हो सकता है। स्राज मैं स्वेन्छा से सयम ले रहा हूँ, परन्तु यदि मेरी मृत्यु हो जावे तो उस दशा में तुम्हे पुरुप-सुख से विचत रहना पड़ेगा या नहीं! श्रीर जब रहना पड़ेगा, तब मुक्ते कल्याण मार्ग से रोकने का यही अर्थ हुआ कि तुम क्षणिक एव नाशवान पुरुष-सुख के छिए मेरा छहित करना चाहती हो! सुभद्रा, जरा विचार करो। यदि तुम्हे मुझ से प्रेम है, तो उसका बदला मेरे अहित के रूप में न दो। अपने स्वार्थ के लिये मुक्ते अवनित में न डालो। नीतिकारों ने कहा ही है कि—

> यौवन जीवित चित्त छाया छक्ष्मीश्च स्वामिता। चचछानि पडेतानि ज्ञात्वा वर्मरतो भवेत् ॥

त्रर्थात्—जवानी, जीवन, मन, शरीर की छाया, धन स्त्रीर प्रमुता ये छहा चचल हैं यह जानकर धर्म-रत होना चाहिए।

तुम्दारे कथन द्वारा इस बात को जानकर भी क्या मैं इन्हीं में उलझा रहूं ? धर्म में रत न होऊं ? सामारिक विषय- भोग चाहे जितने भोगो, तृति तो होती ही नहीं है और श्रत में छृदंत ही हैं। फिर स्वेच्छा से उन्हें स्थाग कर सयम द्वारा श्रास्म-कल्याण क्यों न किया जाये। यह मनुष्य-शरीर वार-वार तो मिळता ही नहीं है। न मालूम कितने काळ तक दु ख भोगने के पश्चात् यह मनुष्य भव मिळा है। क्या इमको पियय भोग में ही नष्ट कर देना चुद्धिमानी होगी? क्या फिर एमा श्रायमर गिलेगा, कि में स्वेच्छा पूर्वक विषय-भोग से निम्न हो सथम-द्वारा श्रास्मा का कल्याण करू ? यदि नहीं, तो फिर मेरा मार्ग क्या रोक रही हो? मुक्ते जाने दो। मैंने छुम्छे श्रयनी वहन कहा है। उम पवित्र सम्बन्ध को नोड़ कर फिर श्रयवित्र सम्बन्ध जोडने का पथल मन करो। तुम नीतितों के इम कथन की श्रोर ध्यान दो—

यावस्वस्थिमित हलेवरगृह यावच्च पूर जरा, यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावस्त्रयो नायुष । श्रास्मत्रेयमि तावदेव विदुषा कार्च प्रयस्तो महान्, प्रोदीष्ते भवने च कृषयनन प्रस्मुद्यम कीदश ॥

अर्थात् — जब तक शरीर हम गृह स्वस्त है, बृद्धानस्ता हूस है, इन्द्रियों की शक्ति नारी नहीं गई है। श्रीर श्रापुण्य नण्ट नहीं हुश्रा है, तय तक बुद्धिमान जो श्राता के कल्य था का पूरा प्रयस्त कर लेगा चाहिए। जब ये सब बातें न रहेगी, नव आत्म-क्रव्याच के लिये श्रयत्त करना बेना ही निर्धिक होगा जैसा निर्धिक श्रयता घर में आग छगने पर हुश्रा खोदन जा होता है। धन्ना को समझाने तथा रोकने के लिए सुभद्रा ने बहुत प्रयस्त किया। उसकी सातों सौतें भी त्या गई त्यौर उनने भी धन्ना से बहुत त्रानुनय-विनय की, परन्तु वैराग्य के रग से रगे हुए धन्ना पर दूमरा रग न चढा। उसने सब को इस तरह का उत्तर दिया त्रीर ऐसा समझाया, कि जिससे वे सब त्राधिक कुछ न कह सकीं। बालेक धन्ना के समझाने का सुभद्रा पर तो ऐसा प्रभाव हुत्रा, कि वह भी सयम लेने के लिए तैयार हो गई। उसने बन्ना से कहा, कि—त्रापके समझाने का मुझ पर जो प्रभाव हुत्रा है, उसके परिणाम स्वरूप में भी वहीं मार्ग त्रापनाना चाहती हूँ, जो मार्ग त्राप त्रापना रहे हैं। इसलिये त्राप कृपा करके मुक्ते भी सयम मार्ग से जोड़ने के लिए साथ ले लीजिये। त्राप थोड़ी देर ठहरिये, मै त्राप त्रापके साथ चलती हूँ।

सुभद्रा को भी संयम लेने के लिए तत्पर देखकर, धन्ना को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने सुभद्रा से कहा, कि—तुम्हारे विचारों का मैं अभिनन्दन करता हूँ। तुम तैयार होत्रो, तब तक मैं शालिभद्र से मिल कर उसकी दबी हुई वीरता जागृत करने का प्रयत्न करू।

सुभद्रा से इस प्रकार कहकर तथा अपनी शेष पत्नियों को समझा बुझाकर धन्ना, शालिभद्र के घर गया। उसने भद्रा से पूछा, कि शालिभद्र कहा हैं? अपने जामाता को अनायास आया देखकर तथा उसके शरीर पर पूरी तरह वस्त्राभूषण न देखकर भद्रा श्राष्ट्यर्थ मे पड गई, लेकिन उमन यह विचार कर अपना आश्चर्य दवा दिया, कि सम्भवत. चे जालिभद्र के वैराग्य का समाचार सुनक्र एक दम शालिभद्र को समझाने के लिए प्राये हैं। यह बला का स्वागत करके उने शालिभद्र के पाम ले गई । शालिभद्र ने भी धन्ना का स्वागत-महराग किया । धन्ना ने जालिभद्र स कहा, कि-'प्राप मेरे स्नागत मत्कार की बान छोड कर यह वताइये कि आपका क्या विचार है १ मेंने मुना है कि प्राप सयम लेने वाले हैं। धन्ना के इस कथन के उत्तर न जालिमद्र ने कहा, कि—श्रापने जो कुछ गुना है यह ठीक ही है। यह मामारिक मम्पदा मुक्त प्रनाय बनाये हुई है, परनन्त्रता म डाले हुई है, इसलिए में इम हो त्याग कर स्वम लेता चाहता हैं, तथा इसके लिए में इन स्त्रिया की समझा रहा है, जो मुन अपना पति मान रही हैं, परन्तु वास्त्र में न तो में ही देले स्रतन्त्र बना सकता है न दे सुके स्रतन्त्र पना महती है।

शालिमद्र का कवन ममाप्र होते पर धन्ना ने उनम कहा, कि—मसार त्यागने की वीरता का आपेश आने पर भी स्त्रियों को समझाने के लिए अधिक सभय तक रह रह उस श्वावेश को ठडा पउने देना यह आपसे मूल हो गई। है। तब स्वम नेता ही है और इमके लिए पूरी तरह विचार हर पुंछ हैं, तब अधिक दिनों तर करा रहने भी इस आवश्य कता है? वीर रस से भरा हुझा हालि निविष्य जी चिला गर्दी ि॥ करता, खौर तो खपने पर्यात के सन्दर्भ में जिला करता है उमके लिए यही रहा जा नगता है. कि यह स्रमी गृहन्सनार

त्यागने में पूरी तरह समर्थ नहीं है। इसलिए मै तो यह कहता हूँ, कि सयम लेने जैसे ग्रुम कार्य में विलम्ब अवाछनीय है।

भद्रा को धन्ना की ऋोर से यह ऋाज्ञा थी कि ये ज्ञालि-भद्र को सयम न लेने के लिये समझावेंगे, लेकिन उसने जब देखा कि ये तो गालिभद्र को शीव्र सयम लेने के लिए उपदेश दे रहे हैं, तब उसे बहुत ही आश्चर्य और दुख हुआ। उसने धन्ना से कहा कि—न्नाप शालिभद्र को यह क्या उपदेश है रहे हैं १ क्या आप शालिभद्र को सयम न लेने की सम्मति न देंगे।

भद्रा के इस प्रश्न के उत्तर में धन्ना ने उससे कहा, कि—शालिभद्र से मेरा जो सम्बन्ध रहा है उसको दृष्टि मे रखकर मैं शालिभद्र को वही सम्मति हे सकता हूँ, जिस्से शालिभद्र का हित हो। हितेषी सज्जन ऐसा ही किया करते हैं। जो इसके विरुद्ध करते हैं, वे हितेषी नहीं है। मैं चाहता हूं कि शालिसद्र ने जो वीरता-पूर्ण विचार किया है, उस विचार को ये वीरता-पूर्ण रीति से ही कार्यान्वित करें। इसी विचार से मैं शालिभद्र के पास आया हूँ। तुम्हारी पुत्री के उपदेश से मैं भी वहीं मार्ग श्रपनाने के लिए तैयार हुआ हूँ, जिस मार्ग को शालिभद्र अपनाना चाहते हैं। तुम्हारी पुत्री केवल मुमे ही उपदेश देकर नहीं रही है, किन्तु वह भी समम लेने की तैयारी कर रही है। मैने सोचा, कि जिनके कारण हम लोगों ने सयम लेने का विचार किया है, वे शालिभद्र हम लोगों से पिछडे हुए न रह जावें। यह सोचकर मै शालिभद्र को उसी

प्रकार ललकारने प्याचा हूं, जिस प्रकार वीरना बताने के लिए सिंह को ललकारा जाना है।

वन्ना का यह कथन मुन कर भद्रा को तो पुत्र-पुत्री एन जामाना नीना ही सयम ले रहे हैं इस निचार से-दु ख दुआ, परन्तु शालिभद्र को प्रमन्नता हुई । उसके हृदय में सयम का अंकुर नो उत्पन्न हो ही गया या। धन्ना के कथन रूपी जल से वह अ कर बढ़ गया, और वह भी वन्ना के साब ही शिक्षा लेन के लिए तैयार हो गया। शालिभद्र को दीक्षा लेन के लिए तथार परके बस्ना प्रापन घर श्राया। सुभद्रा प्रथमी मौतो हो समझा बुझाकर दीक्षा लेने की तैयारी कर ग्धी थी । गजा वेणिक न जन यह सुना कि शालिभद्र और धन्ता दोनां डी समार में विश्क्त हो गये हैं, तथा मथम लेने ी तथारी कर रहे हैं, तब वह भी धन्ता के यहा आया। उसने दीक्षोत्सव की तैयारी असई । श्रन्त में मुनद्रान्महित बन्ता, पालकी नं वेठफर शालिभद्र के यहा चला। उधर शालिभद्र भी अपनी पित्यों तो सनदा-बुझाकर दीवा तेने के लिचे तवार हो गया आर धन्ना की प्रतीक्षा कर गहा या। इतन न वह पाउनी शारिमद्र के यहा पत्च गई, जिसमें सुमद्रा सदिव भग्ना चठा तुत्रा था। इन दोना को देखका शालिभद्र प्रमुख हुआ, प्रस्तु भद्रा राष्ट्राच बढ़ गया। पह रहते लगी, कि वर्दि मुने वर्षे देन है लिए नुभद्रा रही होती तब भी ठी ह या. परन्तु पद भी तो जा रही है। सद्रा हो विद्युत देवहर सबद्रा ने इन ननशा बुझारर पंये दिया।

राजा श्रेणिक ने शालिभद्र के दीक्षोत्सव की तय्यारी कराई। शालिभद्र भी एक पालकी में बैठा। शालिभद्र के साथ उसकी माता भद्रा रजोहरण पात्र आदि लेकर बैठी। एक पालकी में सुभद्रा-सिहत धन्ना बैठा हुआ था, और दूसरी में भद्रा सिहत शालिभद्र। धन्ना की शेष सात पित्नया शालिभद्र की पालकी के आस-पास थीं। राजा श्रेणिक तथा नगर के और सब लोग भी साथ थे।

उत्सवपूर्वक सब लोग भगवान महावीर की सेवा में उपस्थित हुए। धन्ना सुभद्रा और शालिभद्र पालिकयों से उतर कर भद्रा के आगे आगे भगवान महावीर के सामने गये। आंखों से आंसू गिराती हुई भद्रा ने भगवान से प्रार्थना की कि—हे प्रभो, मेरा पुत्र शालिभद्र, मेरी पुत्री सुभद्रा और मेरे जामाता धन्नाजी, ये तीनों ससार के दु.ख से घबराकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं और आपसे संयम लेकर ससार के जन्म-मरण रूपी दु:ख से मुक्त होना चाहते हैं। मैं आपको शिष्य-शिष्या रूपी भिक्षा देती हूं। आप मेरे द्वारा दी गई यह भिक्षा स्वीकार की जिये।

भगवान से इस तरह प्रार्थना करके भद्रा ने शालिभद्र सुभद्रा ऋौर धन्ना से कहा कि—तुम तीनों जिस ध्येय को लेकर गृह ससार त्याग रहे हो, तथा सयम ले रहे हो, वह ध्येय पूरा करना, संयम का भली प्रकार पालन करना, सयम में होने वाले कष्ट भलीप्रकार सहना, तप करना, सब सन्तों की की सेवा करना, ऋौर सब का कृपापात्र बनकर ऐसा प्रयत्न करना कि जिसमें फिर इस समार में जन्म लेकर किसी माता को दुसी न करना पड़े।

भद्रा की श्राता एवं घता शालिभद्र श्रीर मुभद्रा की शार्वना में भगवान ने वत्राती शालिभद्रती श्रोर मुभद्रा को रीता ही। भगवान ने दीता दकर मुभद्रा को मती चन्दनवाला के मृष्टं कर ही। दीक्षा कार्य समाप्त होने पर शालिभद्रती एवं बताती की त्यक्त पत्निया भद्रा श्रीर राजा केणिक श्रादि सब लोग श्रपने श्रपने घर गये, तथा सगवान महाभीर भी सन्त सिया सिहत राजगृह से विद्यार कर गये।



## [38]

## मोक्ष!

रम्य हर्म्यतल न किं वसयते श्राव्यं न गेयादिक किं वा प्राणसमासमागमसुख नैवाधिक प्रीतये। किन्तद्भान्तपतत्पतङ्गपवनव्यालोलदीपाड् कुर-च्छायाचचलमाकलय्य सकल सन्तो वनात गनाः॥

त्रर्थात्—क्या रहने के लिए उत्तमोत्तम महल और सुनने के लिए उत्तमोत्तम गीत न थे, तथा क्या उन्हें प्यारी स्त्रियों के समागम का सुख न था, जो सन्त लोग जङ्गल में रहने गये ? उन्हें यह सब कुछ प्राप्त था, लेकिन उनने इन सब को उसी प्रकार चचल समझ कर छोड़ दिया, जिस प्रकार पतग के पखों की हवा से हिलने वाले दीपक की छाया चचल होती है, और इसी कारण वे वन में रहते हैं।

जो महात्मा छोग गृह-ससार त्यागकर वन में निवास करते हैं, वे वन में इसिछए नही रहने छगे हैं कि ससार में उन्हे विषय-जन्य सुख प्राप्त न थे। किन्तु इसलिए रहने छगे हैं, कि यह ससार स्वय को विषय भोग की आग से नष्ट कर रहा है, इसिछए यदि हम इसमें रहे तो ससार के छोगो की तरह हमारा भी विनाश होगा। इस तरह स्वय को सासारिक विषय-भोग की आग से बचाकर अपूर्व शान्ति में स्थापित करने के छिए ही महात्मा छोग गृह त्यागकर वन में रहते हैं। जो छोग घर स्त्री प्रभृति न होने के कारण, अथवा ससार-भार वहन करने की अयो-ग्यता के कारण, या गृह स्त्री आदि नष्ट हो जाने के कारण ससार से विरक्त हो जाते हैं, उनकी विरक्ति श्रेष्ठतम नहीं हो सकती। श्रेष्ठ वैराग्य तो वही है, जिसमें प्राप्त सासारिक सुख स्वेच्छापूर्वक त्यागे जाते हैं, और वह भी इस भावना से कि हम विषय भोग की आग में त जलें।

धन्ना मुनि और शालिभद्र ने श्रेष्ठतम वैराग्य होने से ही गृह-नगर का निवास त्याग कर सयम लिया या। भगवान से दीक्षा लेकर दोनों मुनि सयम का पालन करने लगे। उन दोनों मुनि ने मास मास खमण की तपस्या प्रारम्भ कर दी। इस तरह की तपस्या करते हुए उन दोनों को बारह बरस वीत गये। बारह बरस ज्यतीत होने के पश्चात्, वे दोनों भगवान के साथ-किर राजगृह आये। वह दिन उन दोनों मुनि के पारणे का था। इधर राजगृह नगर में भगवान के पधारने की खबर हुई। भद्रा ने भी सुना, कि भगवान पधारे हैं और उन्हीं के साथ मुनिव्रतधारी मेरे पुत्र तथा जामाता का भी आगमन हुआ है। यह जानकर भद्रा एव उसकी पुत्रबधुओं को बहुत ही आनन्द हुआ। वे सब दर्शन करने के लिए जाने की तैयारी करने लगी।

भद्रा के यहाँ तो भगवान एव उनके साथ की मुनिमएड ही का दर्शन करने के लिए जाने की तैयारी हो रही थी, और उघर धन्ना मुनि तथा शालिभद्र मुनि भिक्षा के लिए नगर में जाने की स्वीकृति प्राप्त करने को भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान ने दोनों मुनि को भिक्षा के लिए नगर में जाने की स्वीकृति देकर शालिभद्र मुनि से कहा कि—हे शालिभद्र, आज तेरी माता के हाय से तुम दोनों का पारणा होगा।

भगवान से स्वीकृति प्राप्त करके धन्ना मुनि और शालिभद्र मुनि भिक्षा के लिए नगर में गये। उन दोनों ने जिचार किया, कि जब भगवान ने पारणा होने के विषय में निश्चय कर दिया है, तब किसी दूमरे के घर जाना व्यर्थ है। अपने को भद्रा के ही घर चलना चाहिए। इस तरह विचार कर, वे दोनों मुनि भद्रा के यहाँ आये, लेकिन भद्रा के यहाँ तो भगवान का दुर्जन करने के लिए जाने की तैयारी हो रहा थी, तथा तपादि के कारण उन दोनों मुनि की आठित एव उनके शरीर में भी ऐसा अन्तर पड़ गया था, कि जिससे भद्रा के यहाँ उन्हें किसी ने भी न पहिचाना। अवसर न देखकर दोनों मुनि भद्रा के घर से छौट पड़े। किसी को अपना परिचय भी नहीं दिया।

भद्रा के घर से निकल कर दोनों मुनि आपस में कहने लगे, कि भगवान ने यह कहा था कि तेरी माता के हाथ से पारणा होगा, लेकिन भद्रा के यहा से तो खाली लौटना पड़ा! कुछ भी भिश्ला नहीं मिली। कदाचित् सूर्य चन्द्र तो बदल भी सकते हैं, परन्तु भगवान ने जो कुछ कहा वह कदापि मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए अपने को एक बार फिर भद्रा के घर चलना चाहिए। सन्भव है कि इस बार उसके घर से अपने को भिश्ला मिले।

इस प्रकार विचार कर दोनों मुनि किर भद्रा के घर गये, लेकिन इस बार भद्रा के गृहरक्षक सेवकों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, भीतर नहीं जाने दिया। दोनों मुनि छौट चले। उनने निश्चय किया, कि पारणा हो या न हो, श्रव आज अपने को भद्रा के यहाँ न जाना चाहिए, किन्तु भगवान की सेवा में छौट चछना चाहिए।

दोनों मुनि चले जा रहे थे। जाते हुए दोनों मुनि को एक दूध वेचनेवाली वृद्धा ने देखा। मुनियों को देख कर वृद्धा बहुत ही हिंचित हुई। उसे इतना हर्ष हुआ, कि उसके स्तनों से दूध की धारा छूटने लगी। उस बृद्धा ने दोनों मुनि के सन्मुख खड़ी होकर प्रार्थना की, कि—हे प्रभो, मेरे पास दूध है, आप लोग कृपा करके थोड़ा दूध लीजिए। यदि आपने मेरे हाथ से दूध तेने की कृपा की तो मैं स्वय को बहुत सदभागिन मानूँगी।

वृद्धा की प्रार्थना सुनकर दोनों मुनि ने विचार किया, कि अपन इस वृद्धा की प्रार्थना कैसे अस्वीकार कर दे ! एक ओर तो भद्रा के घर का अनादर, और दूसरी ओर इसके द्वारा की जाने वाली यह विनम्न प्रार्थना ! दोनों में कैसा अन्तर है ! यद्यपि भगवान ने यह कहा था कि तुम्हारी माता के हाथ से पारणा होगा, लेकिन भगवान की इस बात के आजय को भगवान ही जानें । अपन इस वृद्धा की प्रार्थना कैसे दुकरा दें ।

इस प्रकार विचार कर दोनों मुनि ने, वृद्धा के सन्मुख अपने पात्र रख दिये। वृद्धा ने हर्ष तथा उत्साह के साथ दोनों मुनि के पात्र दूध से भर दिये, श्रीर हर्षित होती हुई तथा अपना जन्म सफल मानती हुई वह श्रपने घर गई।

दोनों मुनि पारणा कर के भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। दोनों को देख कर भगवान ने उनसे कहा, कि—तुम दोनों पहले दो बार भद्रा के यहाँ गये थे, परन्तु तुम्हे भद्रा के यहाँ से भिक्षा नहीं मिली। जब तुम छौट आ रहे थे, तब तुम्हें दूध बेचने वाली एक वृद्धा मिली, जिसने तुम्हे दूध की भिक्षा दी। इस पर से
तुम यह सोचते होश्रोगे, कि भगवान के कथनानुसार हमारा
पारणा हमारी माता के हाथ से नहीं हुआ। परन्तु हे शालिभद्र, वह
दूव बहरानेवाली वृद्धा तेरी पूर्वभव की माता ही है। उस वृद्धा के
प्रताप से ही तुमे इस् भव में सासारिक सम्पदा प्राप्त हुई, और
फिर उस सासारिक सम्पदा को त्याग कर तू यह संयम रूप
सम्पत्ति प्राप्त कर सका है।

यह कइ कर भगवान ने कहा, कि—हे शालिभद्र, पूर्वभव में तू एक ग्वाल का बालक या। तू जब बालक था, तभी तेरा पिता मर गया था, इसिछए तेरी वह दूध देनेवाछी वृद्ध माता तुमे लेकर इस राजगृह नगर में ही रहने लगी थी। तेरी माता लोगों के यहाँ मेहनत मजदूरी करती थी श्रीर तू लोगों की गायों के बछड़े करता था। उस समय तेरा नाम सगम था। एक दिन, दूसरे छड़कों को खीर खाते देख कर तूने अपनी माँ से खीर मॉगी । तेरी मॉ ने इधर उधर से दूध शक्कर चॉवल आदि लाकर तेरे लिए खीर बनाई। वह तेरे लिए परस कर काम करने चली गई। तु खीर ठडी होने की प्रतीक्षा में थाली में खीर लेकर बैठा था, इतने ही में एक तपस्वी साधु भिक्षा के लिए आये। यद्यपि तूने पहले कभी खीर नहीं खाई थी, फिर भी उन मुनि को देख कर तुमें बड़ा हुई हुआ, तथा तुने प्रसन्नतापूर्वक थाली में की

सब खीर मुनि को बहरा दी। मुनि के जाने के पश्चात् तू याछी में छगी हुई खीर चाटने छगा, इतने ही में तेरी माता आ गई। उसने तूमे और खीर दी। तूने इतनी अधिक खीर खाई, कि जिसे पचाना तेरी शक्ति से वाहर था। इस कारण तुमें संग्रहणी हो गई, और अन्त में उसी रोग से तेरी मृत्यु हो गई। परन्तु तेरे हृदय में उन मुनि का ध्यान बना ही रहा, जिन्हें तूने खीर का दान दिया था। खीर का दान देने एव अन्त समय में मुनि का ध्यान करने के कारण ही इस भव में तुमें इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख-सामग्री प्राप्त हुई। इस प्रकार जिसने तुमें दूध का दान दिया, वह बृद्धा तेरी पूर्वभव की माता ही है।

भगवान का कथन सुनकर धन्ना और शालिभद्र मुनि को बहुत ही आनन्द हुआ। साथ ही उन्हें यह विचार भी हुआ, कि भगवान ने पूर्वभव का वृत्तान्त सुना कर हमारी आँख खोल दी है। भगवान ने यह बता दिया है कि पूर्वभव में कैंसे-कैंसे कष्ट सहने पड़े. और किस कार्य के परिणाम-स्वरूप इस भव में सयम की यह योगवाई मिली। इस योगवाई के प्राप्त होने पर भी क्या अपन ऐसा प्रयत्न न करेंगे, कि जिससे अपने को फिर जन्म-मरण न करना पड़े, और कष्ट न सहना पड़े। यदि अपन ने प्रयत्न न किया तो यह अपनी भयङ्कर भूल होगी। अब अपना शरीर

भी श्लीण हो गया है, इसिंछए अपने को पिंडतमरण द्वारा शरीर त्याग कर जीवन-मुक्त हो जाना चाहिए ।

इस प्रकार विचार कर धन्ना मुनि तथा शालिभद्र मुनि ने भग-वान से सथारा करने की आज्ञा मॉगी। भगवान ने उन दोनों को सथारा करने की स्वीकृति दे दी। दोनों मुनि पर्वत पर चढ़ गये वहाँ उनने एक एक शिला पर विधिवत पादोपगमन सथार कर लिया।

भद्रा तथा उसकी पुत्रवघुएँ एव धन्ना की सातों पित्नयाँ भग-चान को वन्दन करने के छिए गई। भगवान को वन्दन कर चुकने के पश्चात भद्रा ने भगवान से कहा, कि—हे प्रभो, धन्ना मुनि और शालिभद्र मुनि क्यों नहीं दिखते ? भद्रा के इस प्रश्नके उत्तर में भगवान ने कहा, कि—हे भद्रा, वे दोनों ही मुनि भिक्षा के छिए तुम्हारे घर आये थे, परन्तु तुमने उन्हें नहीं पहचाना, न तुम्हारे यहाँ से उन्हें भिक्षा ही मिली। वे दोनों मुनि तुम्हारे यहाँ से लौंटे आ रहे थे, इतने ही में मार्ग में शालिभद्र मुनि की पूर्वभव की माता मिल गई, जिसने दोनों मुनि को दूध बहराया। पूर्वभव की माता द्वारा प्राप्त दूध से पारणा करके, दोनो मुनि ने अपना अपना शरीर अशक्त जानकर और अवसर आया देखकर, मेरी स्वीकृति ले वैभारगिरि पर्वत पर सथारा कर लिया है।

भगवान से यह सुनकर, भद्रा एव वन्नाजी और शालिभद्रजी की पत्नियों को बहुत ही दु ख तथा पश्चात्ताप हुआ। भद्रा कहने लगी, कि वे दोनों मुनि मेरे घर आये, फिर भी मैने उन्हें नहीं पहचाना, न उन्हें भिक्षा ही दे सकी ! इस प्रकार दु:ख श्रौर पश्चात्ताप करती हुई भद्रा उसकी पुत्रवधुऐं छौर धन्ना की पत्नियाँ पर्वत पर धन्ना मुनि तथा शालिभद्र मुनि का दर्शन करने के लिए गई। दोनो का दर्शन करके भद्रा तथा उसके साथ की सब स्त्रियाँ रुदन करती हुई पश्चात्ताप करने लगीं, एवं अपने अपराध के लिए क्षमा मागने लगी। यद्यपि दोनों मुनि को सुनाकर भद्रा सहित सब स्त्रियों ने बहुत रुदन तथा पश्चात्ताप किया, परन्तु उन संथारा किये हुए दोनो मुनि ने न तो उनके रुदन या पश्चात्ताप की ऋोर ध्यान ही दिया, न उनकी ऋोर देखा ही। भद्रा ऋादि ने उन दोनों मुनि से एक बार उनकी खोर देखने खोर कुछ कहकर सान्त्वना देने की बहुत प्रार्थना की, बहुत विलाप किया, परन्तु सब व्यर्थ हुआ। धन्ना मुनि और शालिभद्र मुनि उसी प्रकार दृढ़ रहे, जिस प्रकार मेरु पर्वत अविचल रहता है। भद्रा आदि ने एक बार नहीं, किन्तु कई बार यह प्रयत्न किया कि धन्ना मुनि ख्रौर शालिभद्र मुनि एक बार हमारी श्रोर देखकर हम से कुछ कहे, लेकिन वे एक भी बार अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुई।

कई छोगो का कहना है कि धन्ना मुनि तो सथारे में अविचछ रहे, परन्तु शालिभद्र मुनि ने भद्रा का रुदन सुन कर आँखे खोल र भद्रा आदि की ओर देख लिया था। परिणामत. सथारा समाप्त होने पर धन्ना मुनि तो सिद्ध बुद्ध एवं मुक्त हो गये, लेकिन शालिभद्र मुनि मिद्ध मुक्त होने के बदले सर्वार्थसिद्ध विमान में गये। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है। वास्तिक बात यह है, कि शालिभद्र मुनि का आयुष्य सात लव कम था, इससे धन्ना मुनि तो सिद्ध हो गये और शालिभद्र मुनि सर्वार्थसिद्ध विमान में गये। यह बात गलत है, कि शालिभद्र मुनि ने सथारे में भद्रा आदि की ओर देखा था, इससे वे मुक्त नहीं हो सके।

दोनो मुनि का सथारा पूर्ण हुआ। राजा श्रेणिक ने उनके शव का उत्सवपूर्वक अग्नि सस्कार किया। परचात् वह भद्रा आदि सब को समझा-बुझाकर घर लाया। राजगृह के भन्य लोग धन्ना और शालिभद्र मुनि की जोड़ी को हृदय में रखकर आत्म-कल्याण की स्रोर अग्रसर हुए।





चरितानुवाद मनोविनोद के छिए नहीं हुआ करता है। चरितानुवाद का उद्देश्य, चरित्र-द्वारा मनुष्य को सद्कार्य एव दुष्कार्य का परिणाम बताकर दुष्कार्यों से बचा सत्कार्य में प्रवृत्त होने की शिक्षा देना है। प्रस्तुत कथा का उद्देश्य भी यही है। इस कथा में छाये हुए पात्रों के चरित्र से भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा मिलती है। इस कथा के मुख्य नायक हैं धन्नाजी। धन्नाजी ने अपने पूर्व भव में महात्मा को दान दिया था । उस दान एव दूसरे सुकृत के फळस्वरूप इस भव में उनको ऋद्धि सम्पदा उसी प्रकार घेरे रही, जिस प्रकार चन्द्र को चिन्द्रका घेरे रहती हैं। यद्यपि उनने अनेक बार गृह-सम्पत्ति को त्यागा, लेकिन गृह-सम्पत्ति ने उन्हें उस समय तक नहीं त्यागा जब तक कि वे सयम में प्रवृज्ञित नहीं हो गये। किन्तु वह दौड़-दौड़ कर धन्नाजी के आगे ही आती रही। इसके विरुद्ध धन्नाजी के तीनों भाइयों को अनेक बार धन्नाजी ारा त्यक्त-सम्पत्ति प्राप्त हुई, लेकिन वह सम्पत्ति उनके पास

उसी तरह नहीं ठहरी, जिस तरह फूटे घड़े में जल नहीं ठह-रता है किन्तु निकल जाता है। साथ ही उन्हें बार-बार कष्ट भी सहने पड़े, अपमानित भी होना पड़ा, श्रीर उन्होंने अपना जीवन दूसरे के सहारे ही व्यतीत किया। ऐना होने का कारण यही था, कि उन्होंने पूर्वभव में मुनि को दिये दान का विरोध किया था ! इस पर से यह शिक्षा लेनी चाहिए, कि दान त्रादि सुकृत एव उनके त्रानुमोदन का फळ श्रेष्ठ होता है इसिलए ये कार्य आचरणीय हैं। लेकिन सुकृत के विरोध का फल निक्वष्ट तथा दु खपूर्ण होता है, इमलिए ऐसे कार्य त्याज्य हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वय दान नहीं दे सकता, या दूसरे सुरुत नहीं कर सकता, तो वह उनके अनुमोदन रूप सुकृत कर सकता है, परन्तु सुकृत का विरोध करना तो ऋौर पाप बाधना है, जिसका परिणाम दु ख ही है।

श्रव यह देखते हैं कि पूर्व भव के उक्त हत्यों के कारण धन्नाजी श्रौर उनके भाईयों के कार्य एव स्वभाव में कैसा अन्तर रहा, श्रौर उस श्रन्तर का क्या परिणाम हुआ। वन्नाजी का स्वभाव सहनशील साहसी एव दूसरे की उन्नति से प्रसन्त होने का था। वे चाहते थे, कि मेरे कारण किसी को—श्रौर विशेषत भाईयों को—किसी प्रकार का कष्ट न हो तो अच्छा। विलक्त वे श्रपने श्रापको कष्ट में डालकर श्रपने भाइयों को सुखी वनाना

चाहते थे। लेकिन उनके भाडया का स्वभाव उनके स्वभाव के बिलकुल विपरीत था। वे दूसरे की बडाई मिटाकर बडे बनना चाहते थे । उनमें दूसरे की प्रश्नसा सुनन सहने की शक्ति न थी। वे दृसरे की उन्नति से कुढते थे। उनमें दृसरे से निष्कारण वैर एव कछह करने की भावना रहती थी। वे साहमी तथा पुरुषार्थी भी न थे, किन्तु परभाग्योपजीवी थे। इस प्रकार उनमे वे अवगुण विद्यमान थे, जो मनुष्य को पाप की ओर प्रेरित करते हैं । इन श्रदेगुणा के कारण उन्हे कैसे सकट सहने पड़े, यह इस कथा से जात ही है। इसलिए धन्ना श्रीर उसके भाइयों के चरित्र से गुणवाही होने एव ऋवगुण त्यागने की शिक्षा मिलती है । साथ ही इनके चरित्र से अपने दुष्कृत्यों का पश्चात्ताप करने श्रौर संयम लेकर पाप-मुक्त होने अथवा श्रात्मकल्याण करने की शिक्षा भी मिछती है। धन्ना के भाई जब अपने अवगुण समझ गये, तब उन्होंने पश्चात्ताप करने में भी देर नहीं की। बल्कि मुनि-द्वारा अपने पूर्व ऋत्य जान कर वे सर्वथा पाप-रहित होने के लिए सयम में प्रवृज्ञित हो गये। इसी प्रकार धन्नाजी भी प्राप्त धन सम्पत्ति में ही नहीं उल्को रहे, किन्तु त्र्यात्म-कल्याण करने के लिए सब को त्यागकर संयम स्वीकार किया, उत्कृष्ट रीति से सयम का पालन किया श्रीर अन्त में मोक्ष प्राप्त किया । इस प्रकार इस चरित्र से अपनी

भूछ स्वीकार करके पश्चात्ताप करने की भी शिक्षा मिलती है, श्रीर चिन्तामणि जैसा रत्न भी द्यात्मा का कल्याण नहीं कर सकता। ऐसा मानकर सब सम्पत्ति त्याग श्रात्म-कल्याण के लिए सयम-मार्ग श्रापनाने की भी शिक्षा मिलती है।

धन्ना के पिता धनसार के चरित्र से प्रवानत यह शिक्षा मिलती है, कि उचित बात भी उन लोगों के सामने कहना ठीक नहीं है, जो असहिष्णु या ईर्षालु हैं। ऐमा करने से कलह एव श्रनर्थ की सम्भावना रहती है। यदि धनसार श्रपने तीनों छडकों के सामने समय-समय पर धन्ता की प्रशसान किया करता तो सम्भवत उसके तीनों लडकों के हृदय में धन्ना के प्रति ईर्धांग्निन वधकती । अपने बुद्धिहीन तीनों लड हों से, धन्ना को मनुष्य के शव की जाघ में से रत्न मिलने श्रीर चिन्नामणि रत्न मिलने की बात कहकर धनसार ने कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया था । इसी प्रकार धनपुर में सुभद्रा की प्रशसा करके भी उसने मूल ही की थी। सुभद्रा की जेठानियों के हृदय में सुभद्रा के प्रति दुर्भाव उत्पन्न होने का कारण धनसार की यह भूळ ही थी चार व्यक्तियों में से किसी में विशेषता और न्यूनता होना श्रास्वाभाविक नहीं है, लेकिन विशेषता श्रीर न्यूनता को ऐसा रूप न देना चाहिए जिससे दूसरे को बुरा मालूम हो, या किमी प्रकार का श्रानर्थ उत्पन्न हो।

स्त्रियों के लिए सुभद्रा का चरित्र ऋादर्श है। सुभद्रा केवल सुख में ही पति की सङ्गिनी नहीं रही, किन्तु पति के लिए उसने घोरातिघोर कष्ट सहे। यदि चाहती तो वह भी कुसुमश्री ऋौर सोमश्री की तरह ऋपने पिता के घर जा सकती थी। उसका पिता सम्पन्न था, इसिछए उसे पिता के यहा रहने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता था। लेकिन उसने कष्ट सहकर भी पति को खोजना अपना कर्नाव्य समझा, इसीलिए उसने सिर पर एख कर मिट्टी तक ढोई। इस प्रकार सुभद्रा का चरित्र सुख और दुख दोनों में पित की साथिनी रहने की शिक्षा देने के साथ ही स्त्रियों को यह भी जिक्षा देता है, कि दु ख के समय सुख के प्रलोभन में पड़ जाने पर सतीत्व की रक्षा नहीं हो सकती । सतीत्व की रक्षा वहीं स्त्री कर सकती है, जो दुख से न घबरावे त्र्यौर सुख पर न ललचावे। त्र्यपरिचित धन्ना ने सुभद्रा को कैसे प्रलोभन दिये थे। श्रीर वे भी ऐसे समय में, जब कि सुभद्रा को श्रपने पति धन्ना का यह भी पता न था कि धन्ना जीवित है या नहीं। उसको मिट्टी ढोने की मजदूरी करके जीवन निर्वाह करना पडता था पराये घर छाछ मागने जाना पडता था, ऋौर उम पर भी जेठानियो की जली-कटी बातें सुननी पड़ती थी। फिर भी सुभद्रा ने प्रलोभन में पड़कर पर-पुरुष की कामना नहीं की।

सुभद्रा के चित्र से एक शिक्षा और भी मिलती है।
सुभद्रा जानती थी कि मेरे तीनों जेठ मेरे पित से द्रोह रखते
हैं, मेरे पित को मेरे जेठों के कारण वार-वार कच्ट में पड़ना
हों, फिर भी उसने धन्ना से अपने जेठों के विरुद्ध कुछ
नहीं कहा। भली स्त्रिया कच्ट तो सह लेती हैं, लेकिन गृह-कल्ह
नहीं करतीं, न बढाती ही हैं, किन्तु मिटाने का ही
उत्पन्न नहीं करतीं, न बढाती ही हैं, किन्तु मिटाने का ही
अपत्न करती हैं। सुभद्रा का यह चित्र भी स्त्रियों के लिये
अपदर्श है, और सब से बड़ा आदर्श उसका अपने पित
ओदर्श है, और सब से बड़ा आदर्श उसका अपने पित
के साथ दीक्षा लेना है। ऐसा करके सुभद्रा ने यह सिद्ध कर
दिया, कि सच्ची पितत्रना कंसी होती है, और वह कहा
तक पित का अनुगमन करती है।

इस तरह इम चिरित्र से ऐसी अनेक शिचाएँ मिलती हैं, जिनको टिंग्ट में रख कर मनुष्य इहलौंकिक सुख भी प्राप्त कर सकता है और पारलौंकिक सुख भी। जो जैसा पात्र होगा, वह इस कथा से उसी तरह की शिक्षा प्रहण करेगा। जिसका उपादान कारण अच्छा है, वह न्यक्ति इस कथा से अच्छी शिक्षा लेकर निश्चय ही अपनी आत्मा का कल्याण करेगा।



